# सेवा मन्दिर दिल्ली

होता है। यूरोप में हर एश्वासीवाँ व्यक्ति ही पर जिनके पास रेडिया है। अगर आपके पास नहीं कर सकते, रेडियो जें ऋाप 'प्रमारिका' से

'प्ररिसाका', साहित्य, कला, इतिहास, यात्रा, दर्शन, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान श्रादि विषयों पर देश भर के प्रख्यात व्यक्तियों के चुने हुए भाषणों का संप्रह है। उच्च कोटि की बौद्धिक सामग्री के ऋलावा इस संप्रह में कहानी, कविता, नाटक, हास्य-रस के लेख आदि भी होते हैं। ऐसी उत्कृष्ट सामग्री सभी को मुलभ करने के लिए इस सचित्र, लगभग मी पृष्ठ की पत्रिका का मूल्य केवल आठ आने रखा गया है।

नोट-प्रसारिका के पहले दो श्रंक 'रेडियो संग्रह' से उकाशित हुए हैं।

> पन्लिकेशन्स डिवीज़न श्रोल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

## ''श्राजकल'' का वाषिक श्रंक दिसम्बर १६४६

# "बौद्ध-धर्म के २४०० वर्ष"

मुख्य सम्पादक पी० वी० बापट

भूमिका खेखक सर्वप*ल्ली राधा*कृष्णान

मूल्य ३) रुपये



प्रकाश क

पञ्जिकशन्स डिवोजन, भोन्ड सेक्रेटेरियट, दिश्ली-= वर्ष १२

श्रंक ⊏

पूर्यांक १५०

### दिसम्बर १९५६

#### सम्पादक सचढवा :

बनारसीदास चतुर्वेदी नगेन्द्र मोइन राव चन्द्रगुप्त विद्यालकार (मन्त्री)

सदायक सम्पादक—वीरेन्द्र कुमार त्यागी

वार्षिक मूल्य--- ६ इपये, एक डाखर या नौ शिखिण एक प्रति--- बाह बाने, एक सेंट या नौ पेंस

पब्लिकेशन्स दिवीजन, ओन्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-=

# रामंतीर्थ बाह्यी तेल

्र (स्पेशल चुं० १) कें- -3-5-1, ". '

वेंदिक श्रीपपि (त्रवस्टे)

स्मरण शक्ति बढ़ती है, गाढ़ी निद्रा भाती है तथा बाल काले होते हैं। श्राँकों में डालने से श्राँकों की रोशनी बढ़ती हैं।



कान में डाखने से कान के सब रोग मिटते हैं। गंकापन दूर होता है। सब ऋतुश्रों में उपयोगी।

कीमत: -- बड़ी शोशी ३॥), छोटी शीशी २) रु० प्रत्येक स्थान पर मिलता है।

४॥ =) का मनीम्बॉर्डर यही शीशी के लिए तथा ३॥।=) का मनीम्बॉर्डर छोटी शीशी के लिए (डाक व्यय मिलाकर) भेजें।

नीचे पते पर प्रातः था बजे से ६॥ तक भौर सायंकाल ६ से था बजे तक योग की कचाएँ नियमित रूप से (रिववार की खुद्दी) ज्ञाती हैं। स्वस्य बनने भौर ठीक रहने के जिए हमारा आकर्षक मानचित्र मंगाहये, जिसमें योग के खासन दिखाये गए हैं भौर जो एक रुपया चौदह आने मिलने पर मेज हिया जाएगा। घर पर इन आसनों को बड़ी सरजता से किया जा सकता है।

## श्री रामतीर्थ योगाश्रम

(दादर सेयट्रल रेलवे) देवी :—६२८६६ बम्बई १४

"प्राम्स :—PRANAYAM" DADAR BOMBAY



. CHARMINE CABINETS · EXCELLENT PERFORMANCE CONTACT YOUR NEAREST AUTHORISED DEALER



ORIENTAL RADIO CORPN.

Head Office : VARMA SINLANG UM, DAG EXTENTION NEW DELHI

NEW DELHI

MADRAS BOMBAY S. HEM QUEEKS NOAD, ISS MOURT ROAD COPP OPERA HOUSE)

CALCUTTA SANDHI HOUSE SANDHI HOUSE SON EXTN



## बौद्ध-धर्म के २५०० वर्ष

### विषय सूची

|                                                                              | त्तरवक                   | वृष्ठ | संस्था     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------|
| भूमिका                                                                       | सर्वपक्ती राधाकृष्णन     | •••   | ŧ          |
| पहला अध्याय                                                                  |                          |       |            |
| बौद्ध-धर्म का प्रारम्भ तथा                                                   | पी० एका० वैद्य           | •••   | <b>5</b> 0 |
| बुद्ध चरित                                                                   | सी० बी० जोशी             |       |            |
| द्सरा श्रध्याय                                                               |                          |       |            |
| चार बौद्ध परिषदें<br>प्रथम परिषद<br>दूसरी परिषद<br>तीसरी परिषद<br>चौथी परिषद | मि <b>स्</b> जिनानम्द    |       | ₹ <b>¤</b> |
| तीसरा श्रध्याय                                                               |                          |       |            |
| श्रशोक श्रीर बौद्ध-धम                                                        | पी० बी० बापट, पी॰ सी०    | •••   | źς         |
| का विस्तार                                                                   | बागची, जे॰ एन॰ ताकासाकी, |       |            |
| भारत                                                                         | वी० वी० गोखबे, धार० सी०  |       |            |
| मध्य पशिया भीर चीन                                                           | मज्मदार                  |       |            |
| कोरिया भौर जाशन                                                              |                          |       |            |
| निव्यत और लदाख                                                               |                          |       |            |
| नेपास                                                                        |                          |       |            |
| भीलङ्का                                                                      |                          |       |            |

•

```
नमी
     मलब दीप
     स्याम
     কান্দ্রব
     चम्पा
     इस्डोनेशिया
     धशोक का साम्राज्य (मानचित्र) पृ॰ संख्या ४६ के सामने
चौथा भ्रध्याय
बौद्ध-धर्म की प्रधान
                                  प्रजुकुल चन्द्र बैनजीं, वी॰ बी॰
                                                                                ٩ĸ
शास्त्राएँ और सम्प्रदाय
                                  गोखखे. जी० एच० सासाकी,
     भारत (स्थविरवादिन अथवा
                                   जे॰ एन॰ ताकासाकी, पी॰ बी॰ बापट
     बरवादिन, महीशासक
     सर्वोस्तिवादिन, हैमावत,
    वारिसप्रत्रीय, धर्मग्रन्तिक,
     कारयपीय, सीमान्तिक,
     महासंधिक, बहुअतीय,
     चैत्यक, माध्यमिक,
     बोगाचार)
     उत्तर के देश: तिब्बत
     नेपाल, चीन
     (ध्यानशास्त्रा, निपन-ताई मत्)
     बापान (तेन्दाई पंथ.
     चेन बौद्ध-वर्म, निचिरेन प्रम्थ )
     द्विया के देश: श्रीतंका.
     बर्मी, बाईले यह, कम्बोडिया
```

र्गोचर्गे सध्यव

बौद्ध साहित्य

महावस्त्र, निदानकथा, पासि सत्त पिटक. पी॰ बी॰ बापट, निकास इस

ŧ

धम्मपद, संस्कृत सक्तमै-पुरुवरीक, बिनय पिटक

बठा अध्याय

बौद्ध शिचरा

युस • इस

198

181

मिचु-प्रशिद्य,

विधापीठों के रूप में

विदार, विदार विश्व

विचालयः नालन्दा चौर बलमी, विकमशीला, जगहल

भौर बोदन्तपुरी

बुद् सम्बन्धी विद्यावित (१६ पूछ)

पुरु संद १६६ स्त्रीर १६७ के बीच

सातवाँ प्रच्याय

श्रशोक के उत्तरकालीन कुछ बौद्ध महापुरुष

मारत

शासकः मिनान्दर,

कनिष्क, (वे

पालि अन्यकारः नागरीन,

इंडदच्च, इंडपोप,

चन्मपास

संस्कृत घन्यकार :

करवयोष, नामार्खु न,

द्वस्थालिक, भावविषेक,

चसंग, बसुबन्ड, विक्नाग,

**पमेकी**तिं

क्षितः ज्ञाचार्ये दीपशंकर-

मीद्यान

चीन : डुमारचीन,

क्र्यार्थ, बोक्किम,

भरतसिंह उपाध्याय, धानन्द कौशस्यायन, राहुस सांकृत्यावम,

जी॰ एच॰ सासाकी, बे॰

पन - वाकासाकी

| युश्रान च्वाग, बांपि रुज़ि |
|----------------------------|
| जाप्रानः कुकर्रः, शिनरन,   |
| डोजेन, मिचित्र कु          |

| डोजेन निचलिक क             |                            |     |     |
|----------------------------|----------------------------|-----|-----|
| न्नाठवौँ <b>न्न</b> ध्याय  |                            |     |     |
| चीनी यात्री                | के० ए० नीलकरठ शास्त्री     | ••• | १८२ |
| फाहियान, युश्रान-          |                            |     |     |
| च्याग, इ त्सिग             |                            |     |     |
| नौवॉ श्रध्याय              |                            |     |     |
| बौद्ध कला का संचिम         | टी० एन० रामचन्द्रन         | ••• | 984 |
| पर्यवे सगा                 | सो० शिवराम मूर्ति          |     |     |
| V                          |                            |     |     |
| दमवॉ श्रध्याय              |                            |     |     |
| बौद्ध महत्त्व के स्थान     | एस० क० सरस्वती             | ••• | २०३ |
|                            | हो० बी० डिस्कलकर           |     |     |
| ग्यारहवाँ श्रध्याय         |                            |     |     |
| बौद्ध-धर्म में इत्तरकालीन  | एन० ऐरुयास्वामी शास्त्री   | ••• | २१३ |
| परिवर्तन                   | <b>ग्र</b> नागारिक गोविन्द |     |     |
|                            | <b>१प॰</b> वी० गुन्धर      |     |     |
| बारहवाँ अध्याय             |                            |     |     |
| बौद्ध-धर्म श्रौर श्राधुनिक | भिन्नु संवरित              |     | २३४ |
| संसार                      | बी० वालिसिंह               |     |     |
| <b>.</b> •                 |                            |     |     |
| तेरहवाँ भ्रष्याय           |                            |     |     |
| सिंहावलोकन                 | पी० वो० बापट               |     | २४२ |
| परिशिष्ट                   |                            | ••• | 444 |

## भूमिका

नुनिक देशों में ईसापूर्व छठी सदी भ्राध्यास्मिक श्रसन्तोष भीर वीदिक खलबली के लिए प्रसिद्ध है। चीन में लाभो-स्से भीर कन्ण्यूशियस हुए, यूनान में परमेनाइडीस भीर प्रनेडोकल्स, ईरान में जरशुक, भीर भारत में महावीर भीर खुद । इसी समय में कई विक्यात भ्राचार्य भीर चितक हुए, जिन्होंने भ्रपनी सोस्कृतिक धरोहर पर टीकाएँ बिली भीर उसे भ्रागे बढ़ाया तथा नए दृष्टिकोख विकसित किए।

वैशाल मास की पूर्णिमा बुद्ध के जीवन की तीन महस्वपूर्ण घटनाओं से सम्बद्ध है—जन्म, संबोध-प्राप्ति, पिरिनिर्वाया। बौद्धों के वर्ष-पत्रक में यह सबसे पवित्र दिन है। थेरवाद बौद्ध-मत के अनुसार बुद्ध का परिनिर्वाया ४४६ ईसापूर्व में हुआ। यथि बौद्ध-मत के विभिन्न निकाय विभिन्न प्रकार की काल गयाना मानते हैं, फिर भी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाया की ढाई हज़ारवीं पुण्य-तिथि वे सब मई १६४६ ईस्वी की पूर्णिमा को ही मानते हैं। इस पुस्तक में गत ढाई हज़ार वर्षों में बौद्ध-मत की कहानी का संश्वित्त खेला है।

ब्द के जीवन के प्रमुख प्रसंग सुपरिचित हैं। कपिस्नवस्तु के एक होटे से राजा का वह पुत्र था, विकास धौर ऐरवर्थ में वह पजा, यशोधरा से उसका विवाह हुआ, उसके राहुज नामक पुत्र पैदा हुआ, और जब तक संसार के दु:ख उससे हिपे हुए थे, उसने सुरचित जीवन विवाया। चार बार जब वह राजमहज्ञ से बाहर गया, अनुश्रुति बही कहती है कि, उसे एक जरा-जीर्थ आदमी मिला और उसे अनुभव हुआ कि वह भी बुड़ापे का शिकार हो सकता है; उसे एक बीमार आदमी मिला और उसे लगा कि वह भी बीमार पड़ सकता है; उसे एक शव दिखाई दिया और उसे लगा कि सुयु का वह भी मास बनेगा; और उसे एक संन्यासी मिला, जिसका चेहरा शान्त था और जिसने धर्म के गुद्ध सत्य को पाने वालों का परम्यरित रास्ता अपनाया

१. बोबगया उस्कीर्ख सेख में ४४४ ईसापूर्व परिनिर्वाख की सिवि दी गई है।

हुआ था । बुद्ध ने निश्चय किया कि उस संन्यासी का मार्ग अपनाकर वह भी जरा, रोग, मृत्यु से खुटकारा पायेगा । उस वैरागी ने बुद्ध से कहा :

''नर-पु'गव जन्म-मृत्यु भीतः श्रमणः प्रव्रक्तितोस्मि मोच्च-हेतोः।''' (मैं श्रमण हूँ, एक संन्यासी हूँ, जिसने जन्म श्रीर मरण के डर से, मोच पाने के हेतु, प्रवष्ट्या की है।)

इस शरीर से स्वस्थ, मन से प्रसन्न, जीवन के ऐहिक सुखों से विद्वीन, पवित्र पुरुष के दर्शन से बृद्ध का विश्वास श्रीर भी दृ हो गया कि मनुष्य के लिए डचित चादरों धर्म पालन ही है। बद्ध ने संसार तजने का और धार्मिक जीवन में अपने आप को लगा देने का निरंचय किया। उसने घर छोड़ा, पुत्र और परनी को छोड़ा, एक मिच्न के वस्त्र भीर दिनचर्या श्रपनायी, भीर वह मनुष्य के दुःख पर विचार करने के लिए जंगल में एकान्त में गया । वह इस दुःख का कारण श्रीर दुःख को दर करने के उपाय जानना चाहता था। उसने छः वर्ष धर्म के कठिन सिद्धान्तों के श्रध्ययन में बिताये, कठिनतम तपस्या की, उसने शरीर को उपवास से सुखाया, इस धाशा से कि शरीर की पीड़ित करके वह सत्य का ज्ञान प्राप्त कर खेगा। परम्तु उसकी श्रवस्था मरणासन्न हो गई श्रीर उसे जिस ज्ञान की खोज थी वह उसे न मिल सका। डसने संन्यास-मार्ग छोड़ दिया, पुनः साधारण जीवन धारण किया, निरंजना नदी के जब में स्नान किया, सुजाता द्वारा दी हुई खीर प्रह्या की : 'नायम् भारमा बलहीनेन लम्यः ।' शरीर का स्वास्थ्य श्रीर मानसिक शक्ति प्राप्त करने पर उसने बोधिवृत्त के नीचे सात सप्ताह बिलाये, गहन और प्रगाद एकाप्रता की अवस्था में। एक रात को, श्रहणोदब से पहले उसकी बोध-दृष्टि जागृत हुई श्रीर उसे पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हुई । इस सम्बोध-प्राप्ति के बाद बुद्ध श्रपना उक्लेख तथागत या तृतीय पुरुष सर्वनाम से करने लगे। तथागत का श्रर्थ है वह जो सत्य तक पहुँचा है। इस प्रकार से प्राप्त सम्बोधि का वह प्रचार करना चाहता या श्रीर उसने कहा-"मैं वाराणसी जाऊँगा। वहाँ वह प्रदीप ज्योतित करूँगा जो सारे संसार को ज्योति देगा। मैं वाराससी जाकर वह दुन्दुभी बजाबँगा कि जिससे मानव-जाति जागृत होगी । मैं बनारस जाखँगा श्रीर वहाँ सद्धर्म का प्रचार करूँगा ।" "सुनो, भिक्खुश्रो ! मैंने अब अमरत्व पा तिया। श्रव मैं उसे तुन्हें दूँगा। मैं धर्म का प्रचार करूँगा।" वह, इस प्रकार से, स्थान-स्थान पर घूमा । उसने सैंकड़ों के जीवन को छुन्ना, चाहे वे छोटे हों या बढ़े, राजा हों या रंक । वे सब इसके महान व्यक्तित्व के जाद से

१. अश्ववोष : बुद्धचरित, ४, १७।

प्रमावित हुए । उसने पैंतास्त्रीस वर्षों तक दान की महिमा सिखाबी, त्याग का आनन्द सिखाया, सरस्त्रता और समानता की आवश्यकता सिखायी।

प्रस्ती वर्ष की भागु में वह कुशीनगर जा रहा था, जहाँ उसका परिनिर्वाख हुआ। अपने प्रिय शिष्य आनन्द के साथ वैशाली के सुन्दर नगर से विदा खेते हुए, वह पास की एक छोटी पहाड़ी पर गया भीर उसने बहुत से जैस्य-मन्दिरों भीर विहारों वाले दरय को देख कर, आनन्द से कहा—"चित्रम् जम्बुद्वीपम्, मनोरमम् जीवितम् मनुष्यायाम्" (भारत चित्रमय भीर समृद्ध है, यहाँ मनुष्य का जीवन मनोरम भीर काम्य हैं)। हिश्ययवती नदी के किनारे एक शालवृषों का कुंज है, जहाँ हो युषों के बीच में बुद्ध ने भाने लिए एक शैया बनाई। उसका शिष्य भानन्द बहुत भिष्क शोक करने लगा। उसे सांस्वना देते हुए बुद्ध ने कहा—"आनन्द, रोभो मत, शोक मत करो। मनुष्य को जो भी प्रिय वस्तुएँ हैं, उनसे विदा होना ही पड़ता है। यह कैसे हो सकता है कि जिसका जन्म हुआ है, जो श्रास्थिरता का विषय है, वह समाप्त न हो। यह हो सकता है कि तुम सोच रहे होगे—"भव हमारा कोई गुरु न रहा।" ऐसा न सोचो, भो श्रानन्द, जो सद्धमें के उपदेश मैंने तुम्हें दिये हैं, वे ही तुम्हारे गुरु हैं।" उसने दुवारा कहा—

हंद दानी भिक्खवे श्रामन्तयामि वो वयधम्मा संखारा, अप्पमादेन सम्पादेथ' ति

(इसलिए, मैं तुम्हें कहता हूँ, श्रो मिक्खुश्रो ! सब वस्तुएँ नाशधर्मी हैं, इसलिए श्रत्रमादयुक्त होकर श्रपना निर्वाण स्वयम् प्राप्त करो ।)

बुद्ध के ये अन्तिम शब्द थे। उसकी आस्मा रहस्यमयी निमग्नता की गहराई में दूव गई श्रीर जब वह उस अवस्था तक पहुँच गया जहाँ सब विचार, सब श्रनुबोध विजीन हो जाता है, जब व्यक्ति की चेतना समाप्त हो जाती है, तब उसे परिनिर्वाण प्राप्त हुआ।

बुद्ध के जीवन में दो एक हैं : वैयक्तिक धौर सामाजिक। जो सुपिरिचित बुद्ध-मितमा है वह एक तपस्यारत, एकाम और अन्तर्मु ल साधु की, योगी की, प्रतिमा है, जो कि आन्तरिक समाधि के आनन्द में लीन है। यही परम्परा थेरवाद बौद्ध-भर्म और अशोक के धर्म-प्रचारकों से सम्बद्ध है। उनके लिए बुद्ध एक मनुष्य है, देवता नहीं, एक गुरु है उद्धारकर्ता नहीं। बुद्ध के जीवन का दूसरा पहलू भी है, जहाँ कि वह मनुष्यमान्न के दुःल से पीड़ित जीवन में प्रवेश करना, उनके कष्टों का निदान करना धौर 'बहुजनहिताय' अपना सम्देश प्रस्त करना बाहता है। मानवमान्न के प्रति कक्ष्या पर आधित एक दूसरी परम्परा उत्तर भारत

में कुषायों (७० से ४८० ईस्वी) श्रीर गुप्त-वंश (३२०-६५० ईस्वी) के काल में फूली-फली। उसने मुक्ति का श्रादर्श, श्रद्धा का श्रानुशासन श्रीर विश्व-सेवा का मार्ग सब के जिए विकसित किया। पहली परम्परा श्रीलंका, वर्मा श्रीर थाई देश में भ्रष्यांतत हुई श्रीर दूसरी नेपाल, तिन्वत, कोरिया, चीन श्रीर जापान में।

बौद्ध-धर्म के सब रूप इस बात पर सहमत हैं कि बुद्ध ही संस्थापक था, इसने विचार-संवर्ष किया और जब वह बोधिवृष्ठ के मीचे बैठा था तब उसे सम्बोधि-प्राप्ति हुई, और उसने इस दु:खमय जगत से परे का धमर मार्ग दिखाया। ओ इस सुक्ति मार्ग का धनुसरण करते हैं, वे ही उस परम-सम्बोधि को प्राप्त कर सकते हैं। यह सारी बात का मूल है, यही बौद्ध-मत के दिख्डिकोण और ध्यमिन्यंजना की विविध विभिन्नताओं में धन्तिनिहित मौलिक पुकता है। बौद्ध-धर्म भारत से बाहर दुनिया के धौर हिस्सों में जैसे जैसे फैला, ये विभिन्नताएँ बहती गई।

सभी धर्मी का सार है मानव-स्वभाव में परिवर्तन । हिन्द और बौद्ध-धर्मी का संख्य सिद्धानत है "द्वितीय बन्म" । मनुष्य हकाई नहीं है, परन्त अनेकता का पंज है। वह समुप्त है, वह स्वयंचालित है। वह भीवर से असंतुलित है। इसे जागना चाहिए, एक होना चाहिए, अपने धाए से संशितच्य और सक्त होना चाहिए। यनानी रहस्यवादियों ने हमारे स्वभाव में इस परिवर्तन को ध्वनित किया था। मनुष्य की करूपना एक बीज से की जाती है जो कि बीज के नाते मर जाएगा. परनत बीज से भिन्न पौधे के रूप में जो प्रवर्जीवित होगा। गेहें की दो ही सम्भावनाएँ हैं: या बो वह पिसकर बाटा बन जाए और रोटी का रूप से से या उसे फिर से बो दिया जाए कि जिस से झंकरित होकर वह फिर पीघा सन जाए. और एक के सी दाने पैदा हों। सेंट पाल ने "ईसा के पुनरुत्यान" के वर्णन में इस कल्पना का प्रयोग किया है, "श्रो मूर्ख, जो तुम बोते हो, वह मरे बिना फिर से नहीं शंकराता।" "जो एक प्राकृतिक वस्त के रूप में बोया या गावा जाता है. यह एक बाध्यास्मिक वस्त के रूप में जाग उठता है।" जो परिवर्तन है. वह केवल वस्तुगत रूपांतर है। मनुष्य सम्पूर्ण अन्तिम सत्ता नहीं है। वह ऐसी सत्ता है जो अपने आपको बदल सकती है, जो पुनः जन्म के सकती है। यह परिवर्तन घटित करना, पनः जन्म बाने के लिए, जागरित होने के लिए यस्त करना बौद्ध-धर्म की भाँति सभी धर्मों का ध्येय है।

हमारा काल के धार्यान होना, संसार के बन्धन में रहना, धावित्रा के कारया है, धाचेतनता के कारया है, जिससे तृष्या, वंचना, धासन पैदा होते हैं। ब्रज्ञान धीर धासक्ति हंत्रियानुभव के जीवन का सार है। धविद्या से हमें विद्या-नोधि और प्रकाश की स्रोर उठना है। जब हमें "विपस्तना" होगी, स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होगी, तब हमें समता या सखरड शांति मिलेगी। इन सब बातों में, बुद्ध ने वास्तविक ज्ञाब पर श्राधारित निश्चिति विषयक वैदिक कसीटी को सपनाया है, स्रोर यह वास्तविक श्रान, प्रत्यक्ष श्रानुमव, निश्चिति विषयक प्रत्यक्ष बौद्धिक सन्तःप्रेरणा द्वारा प्राप्त होता है: वस्था-सूता-ज्ञान-दृस्सना।

बुद्ध यह नहीं समसता था कि वह एक नया धर्म घोषित कर रहा है। वह बन्म, विकास और मृत्यु के समय हिन्दू था। वह भारतीय-आर्थ सम्यता के पुराने धादशों को एक नई अर्थ-महत्ता के साथ उपस्थित कर रहा था: "अतः, भिक्खुओ, मैंने एक प्राचीन राह देखो है, एक ऐसा प्रचीन मार्ग जो कि पुरातन काल के पूर्य-जागरितों द्वारा अपनाया गया था… उसी मार्ग पर मैं चला और उस पर चलते हुए मुक्ते कई बस्तों का रहस्य मिला। वही मैंने भिष्ठुओं, भिष्ठित्यों, नर-नारियों, और दूसरे सर्वसाधारण धनुयायियों को बताया। अतः, आवुसों, इसी प्रकार यह ब्रह्म-चिंतन, ब्रह्मचर्य जो कि हतना फूला-फला और सब देशों में सब को सुपरिचित हुमा, लोकप्रिय बना, संचेप में, देवताओं और मनुष्यों के लिए अरही तरह प्रकड किया गया।"

धार्मिक मारत की टोह अनुजनीय सुरचा, अभय, मोच, निर्वाण के जिए रही है। मनुष्य के जिए यह स्वाभाविक है कि वह अपने आप को पार्थिव वस्तुओं से कपर उठाने का यरन करे, इंद्रियसंवेदना के जगत से बाहर जाए कि जिससे जरा-मरण और स्थूज ऐहिकता के बन्धनों से आरमा की मुक्ति हो, बाह्य अन्धकार को तोइकर वह प्रकाश और चिन्मयता के जगत में प्रवेश करे। बुद्ध ज्ञान अथवा बोधि के परम प्रकाश द्वारा एक नये आध्यारिमक अस्तित्व की प्राप्ति का आहरा चाहता है: "परन्तु में मानता हूँ कि मनुष्य का सबसे कँचा आदर्श वह स्थिति है, जिसमें न तो बुड़ापा है, न भय, न रोग, न जन्म, न मृत्यु, न चिंताएँ हैं और जिसमें कोई पुनः पुनः क्रिया न हो।"

परं तु यस्मिन् न जराने भीर्नरुङ् न जन्म नैवोपरमा न चाध्यः तमेव मन्ये पुरुपार्थमुत्तमं न विद्यते यत्र पुनः पुनः क्रिया।

बुद्ध ऐसा श्राध्यात्मिक श्रनुभव चाहते थे, जिसमें सारी स्वार्थ-भावना नष्ट हो जाए और उसके साथ ही साथ भय श्रीर वासना भी। वह परम श्रान्सरिक

१. सयुत्त निकाय ।

२. ऋश्वघोष : बुद्धचरित, ११. ४६ ।

शांति की मनोदशा है। जिसके साथ ही यह निष्ठा भी है कि ब्राध्यारिमक स्वतन्त्रता पा की गई है, एक ऐसी दशा जिसे शब्दों द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। केवल वही उसे जान सकता है, जिसने उसका श्रनुभव किया हो। वह श्रवस्था स्वर्ग का वह जीवन नहीं है जहाँ कि देवता बसते हैं: "यदि दसरे मतवादों के यती या साधु तुमसे कहें कि दूसरे स्वर्गीय जगत में जाने के लिए विरक्त गौतम के कहने पर यह तुम साध-जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो तुम्हें शर्म श्रीर कोच श्राना चाहिए।" जिस प्रकार उपनिषद ब्रह्म लोक के जीवन से मोच को भिन्न मानती हैं. बुद्ध भी निर्देश करते हैं कि देवता प्रकट जगत में होते हैं और इसलिए उन्हें परम निर्पेष नहीं कहना चाहिए। अस्तित्व ग्रीर ग्रनस्तित्व दोनं सापेच हैं। जो बस्तुतः निर्पेष है वह अस्तित्व तथा अनस्तित्व दोनों से परे है। सक्त बुद्ध की अवस्था बहा से भी ऊँची है। वह घटरय. परम कांतिमान श्रीर शास्वत है। देवताओ से भी ऊँचा एक तस्व है, जो परमोच है । यह परम तस्व उदान में अजात, अभूत, श्रक्त. श्रसंखत कहा गया है। यह उपनिषदों का ब्रह्म है, जिसे 'न इति', 'न इति' कहा गया है। बुद्ध निज को ब्रह्मभूत कहता है। बुद्ध ने परम यथार्थ के बारे में चरम दृष्टिकीया अपनाया, परन्तु ईश्वरवादी दृष्टिकीया नहीं। उसने श्रमुभव किया कि कई स्रोग यह विश्वास रखकर कि ईश्वर तो सब कुछ हमारे लिए करेगा ही, कर्म से बचते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि श्राध्यात्मिक उपलब्धि एक श्रान्तरिक विकास है। जब सुशिचित जोग अनिर्वचनीय के विषय में न्यर्थ के अनुमानों में निमग्न थे, अशिचित क्रीग भगवान को ऐसी शक्ति समक्तते थे जिस जाद-टोने या भृतसिद्धि से वश में किया जा सकता है। यदि भगवान किसी न किसी तरह हमें चमा कर ही देते हैं, फिर हम चाहे कैसे भी जिएँ, इससे कोई फर्क नहीं पहता। सर्वसाधारण धर्माचार के इस प्रज्ञान झौर श्रम्धविश्वास, इस भय भौर श्रातंक के विरुद्ध बुद्ध ने विद्रोह किया । साथ ही, इंश्वरवादी विचारों से सामान्यतः मनुष्य का मन तथा हृदय श्रसहिष्णुता से भर जाता है। इस तरह की सैद्धान्तिक रूढ़िवादिता और कट्टरपन ने दुनिया में दु:स, श्रन्याय, संबर्ष, भपराध भीर ध्या ही फैलाई है।

दुनिया को संसार यानी एक धनन्त प्रवाह मानना, जहाँ कि कर्म का नियम खागू है, सभी भारतीय धर्मों में एक-सा है, चाहे वह हिन्दू, जैन, बौद या सिख हों। कुछ भी स्थिर नहीं है, देवी-देवता तक भी नहीं। मृत्यु भी स्थायी नहीं है, क्योंकि वह नये जीवन को कवित्तत करेगी। एक ही जीवन में न्यक्ति का श्राचरण उसकी धनन्तकालीन नियति निर्यात नहीं कर सकता। बुद्ध नियतिवाद नहीं मानता। वह यह नहीं कहता कि मनुष्य का धपने भविष्यत् पर कोई धाधकार नहीं। वह

अपना भविष्य निर्मीत कर सकता है, बाईत बन सकता है, निर्माण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध कठोर जीवन का पक्षा प्रचारक था। हमारा आवशे हैं काल पर विजय प्राप्त करना, संसार-सागर को पार करना भीर यह कार्य उस नैतिक मार्ग पर चलने से हो सकता है जिससे प्रकाश प्राप्त होता है।

बुबु एक अपरिवर्तनीय आत्मन की सत्ता को नहीं मानता, क्योंकि आत्मन ऐसी चीज़ है जो कि अच्छे विचारों और कर्मों से बनाई जा सकती है फिर भी उसे आत्मन की मानकर ही चलना पहला है। जब कि कर्म, वस्त जगत, श्रस्तित्व जगत श्रीर कालसापेष जगत से सम्बद्ध है, निर्वाण श्वारम की, श्रन्तर्तम की मुक्ति का रूप ग्रहण करता है। हम अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर, अलग, स्थित हो सकते हैं। हमें इस शून्य का, जगत की श्रसारता का श्रनुभव होता है, तभी हम उससे परे जा सकेंगे। बस्तुनिष्ठ अस्तित्व से बाहर स्थित होने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार की सुजी पर चढ़ने, पीड़ादायक सर्वनाश तथा परिवर्तन और मृत्य नियमों से चालित समस्त इंद्रियसंवेश श्रस्तित्व की कट्ट शून्यता का श्रनुभव होना : मरणान्तम् हि जीवितम् । हम घोर निराशा की गहराई से प्रकारते हैं : मृत्योर्मामृतंगमय । इस मृत्यु के शरीर से मुक्ते कौन बचायेगा ? यदि मृत्यु सब कुछ नहीं है, यदि शून्यता सब कुछ नहीं है, तो मृत्यु के बाद कुछ है जो जीवित रहता है, यद्यपि वह वर्णनाबीस है। यह 'आस्मन्' निर्पेश्व है तथा शरीर, संवेदना, इंद्रियबोध, संस्कार, विचार इत्यादि सब श्रस्थर, परिवर्तनीय और तत्त्वहीन चीज़ां से परे हैं। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि जो कुछ श्रस्थिर है वह दुखद है, तब वह उससे विरक्त हो जाता है और मुक्त हो जाता है । इससे पहले यह श्रानिवार्य है कि 'श्रात्मन्' की कोई उच्चतर चेतना या ऐसी ही कोई श्रनुभूति हो: "अत्तेन वा श्रत्तनीयेन" । यह श्रारमनु ही श्रादिम मौक्षिक 'स्व' है, जो निरपेच है, जिसका ज्ञान हमें बन्धन-मुक्ति धीर शक्ति देता है। यह 'स्व' न तो शरीर है, न संवेदना, न चेतना इत्यादि । परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकत्तता कि जारम-तत्त्व है ही नहीं। 'जारमन' या 'स्व' का एक भाव-तत्व आहंकार ही नहीं है, यद्यपि यही एक तत्त्व है जो बाह्य रूप से जाना जा सकता है। हमारे श्रात्म का एक दूसरा पहलु है, जो हमें निर्वाण-प्राप्ति में सहायक होता है। बुद्ध जब हमें परिश्रमशील होने को कहता है, निर्वाण के निमित्त प्रयत्न करने के लिए कहता है. तब वह उस मान्तरिक तत्त्व की म्रोर निर्देश कर रहा है, जो घटनाम्रों के प्रवाह

१. मज्भित-निकाय, २६।

में यह नहीं जाता. जो बाह्य परिस्थितियों द्वारा संचाबित नहीं होता, जो समाज के बाकमण से बपने बापको बचाता है, जो मानवी मतवाहों के छाते भपने भापको सुका नहीं देता. परन्तु भपने भश्चिकारों को बढ़ी सावधानी से सरक्रित रखवा है। जो सम्बोधिपास है वह ग़ुक्त है, वह सारे बम्धन तोड़ चुका है। विरक्त वह है जिसने अपने ऊपर संयम प्राप्त किया है, "जिसका अपने हृदय पर अधिकार है, और जो स्वयं अपने हृदय के अधिकार में नहीं है।" बुद्ध ने अब निर्वाण प्राप्त किया तो वह अनस्तित्व में विलीन नहीं हो गया। वह नष्ट नहीं हुआ, उसकी वासनाएँ और इच्छाएँ नष्ट हुई । श्रव वह उन गलत धारणाओं और स्वार्थी इच्छाओं से परिचालित नहीं होगा, जो सामान्यतः व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। बुद्ध अपने आपको उन गुर्खों से सुक अनुमन करता है जो किसी व्यक्ति को पराधीन बनाते हैं। वह इन्हों की दुनिया से दूर हो गया है। "जो विचार वह चाहता है, वही विचार वह मन में . बायेगा, जो भी विचार वह नहीं चाहता है, वह मन में नहीं बायेगा।" इद्ध ने हमें सिखाया कि कैसे प्रज्ञा का अनुसरण श्रीर करुगा का पालन किया जाए। हम को मत मानते हैं. जो बिक्ले चिपका खेते हैं या जो नारे लगाते हैं, उनसे हमारा निर्णय नहीं होगा, परन्तु हमारे स्याग के कार्य से श्रीर भ्रात-भाव से हम जाने जाएँगे। मनुष्य निर्वत है, जरा, रोग श्रीर मत्य का शिकार है। अपने अज्ञान और अहंकार में वह रोगियों, बढ़ों और सतकों से घळा करता है। यदि कोई ध्यक्ति किसी भी रोगी,बृद्ध या मृत व्यक्तिको तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, तो वह अपने प्रति अन्याय करता है। हमें लेंगड़ाने वाले या ठोकर लाकर सड़क पर चलने वाले के डोष नहीं देखने चाहिएँ. क्योंकि हम नहीं जानते कि उसने कौन-से जूते पहने हैं या कीन-से बोक्त उसने उठाये हैं। वयदि हम यह जान जाएँ कि दुःख का कारण क्या है, तो हम सब दुखियारों के भाई बन जाएँसे।

बौद्ध-धर्म कोई नया या स्वतन्त्र धर्म बन कर ग्रारू नहीं हुआ। वह एक धर्षिक पुराने हिन्दू धर्म को ही शाला या, बसे कदाचित् हिन्दू धर्म से टूटी हुई या एक विद्रोही विचारधारा ही समक्षना चाहिए। जिस धर्म को घरोहर के रूप में उसने पाया उसके अध्यास्म और शीलाचार की मौलिक बातों को मानते हुए, बुद्ध ने उस समय प्रचलित कई आचारों का विराध किया। वैदिक कर्मकायड को वह नहीं मानता था।

१ मिक्सिम-निकाय, ३२। २. श्रंगुत्तर ४, ३४, मिक्सिम, २०।

रे. बद्राचंतुलसीकाष्ठं, त्रिपुंड्ं अस्मधारणं यात्रा स्नानानि होमाश्च जपाः वा देवदर्शनं न एते पुनन्ति मनुजं यथा भृतहिते रतिः।

जब उसे कहा गया कि वह कुछ शाचार माने, तो उसने कहा, "और शाप कहते हो कि धर्म के नाम पर में श्रपने परिवार में प्रचित्रत वे यज्ञ-यागादि वतोस्सव करूँ जिनसे इच्छित फल प्राप्त होता है, तो मेरा कथन है कि मैं इन यज्ञों को नहीं मानता, क्योंकि मैं उस तरह के सुख को बिल्कुल परवाह नहीं करता जो दूसरे को दुःख देकर मिलता हो।"

यह सच है कि उपनिषदों में जिस आध्याश्मिक धर्म का प्रतिपादन किया गया है उसकी अपेचा यज्ञ-यागादि सम्बन्धी कर्मकायड को कम महत्त्व दिया गया है, परन्तु उपनिषदों ने उस तरह से उसका विशेध नहीं किया जैसे बुद्ध ने किया । बुद्ध का प्रमुख उद्देश्य या धार्मिक आचारों में सुधार करना और मौलिक सिद्धान्तों की और जौटना । वे सब जो हिन्दू धर्म के मूज दांचे को कायम रखना चाहते हैं और जो यह प्रयत्न करते हैं कि उसे आगृत सदसिद्धवेकबुद्धि की पुकार के अनुकूल बनाया जाए, वे अवतार माने जाते हैं । हिन्दुओं का यह एक सर्वमान्य विश्वास है कि परमेश्वर ने मानव-जाति के कल्याया के लिये विष्णु के रूप में विभिन्न रूप धारण किये । बुद्ध को इसीलिए अवतार माना गया कि उसने हिन्दुओं को रक्तमय व्रतोस्तवों से और मिथ्याधारों से मुक्त किया और उनके धर्म में जो बुराइयाँ बुस आई थी उन्हें दूर करके पावत्र बनाया । यह अवतार-सिद्धान्त हमारे धर्म का बार-बार सुधार करके हमारे पूर्वजों के धर्म को कायम रखने में सहायक होता है । पुरावों में बुद्ध को विष्णु का नवम अवतार माना गया है ।

जयदेव की गीतगोविंद वाली घष्टपदी में विभिन्न घवतारों का उक्लेख है और उसमें बुद्ध को विष्णु का घवतार कहा गया है, श्रीर उसका यह कारण बताया गया है कि "श्रुतियों ने जिस यज्ञविधि को बताया, जिसमें पश्चधात होता था, श्री सदय-हृदय ! तुमने उसकी निन्दा की। श्री देशव, जो तुम श्रव बुद्ध के रूप में घवतरित हुए, तुम्हारी जय हो।"

निद्सि यज्ञविधेर ऋहह श्रुतिजातम् सद्य-हृद्य, दर्शित पशुधातम् केशव-धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे ! भाष्यकार ने जिला है :

१. बुद्धचरित, ११,६४।

यदात्य चापिष्टफलां कुलोचितं कुरुश्व धर्माय मखिकयाम् इति । नमो मखेभ्यो न हि कामये सुखं परस्य दुक्ख-क्रियया यदिष्यते ॥

"यज्ञस्य-विधान-बोधकं वेद समृहं निन्दिस, न तु सर्वम् इति अर्थः" (बुद्ध सारी श्रुवि की निन्दा नहीं करता, परन्तु वेवल यज्ञ वाले भाग की ही बुराई करता है।)

जयदेव श्रगत्ने पद में दशावतारों का संचित्र वृत्तान्त देखा है :

''जिसने वेदों का उद्धार किया, जगत को श्रपनी पीठ पर धारण किया, पृथ्वी को ऊपर उठा लिया, दैत्यों का विदारण किया, राश्वसों को नष्ट किया, बली को नीचे दवाया, सिश्यों की शक्ति को तोड़ा, रावण को जीता, हल चलाया, करुणा को फैलाया, म्लेम्ब्रों पर भी जो हावी हो गया, श्रो ऐसे. दशावतार धारण करने बाले कुट्ण ! तुम्हें प्रणाम है !''

वेदं उद्धरते. जगन् नियहते, भूगोलमुद्धिस्रते, दैत्यं दारयते, बर्लि चलयते, चत्र चयम् कुर्वते, पौलस्त्यं जयते, हलं कलयते, कारुण्यमातन्वते, म्लेच्छं मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यम् नमः, कारुण्यं कृगमातन्वते बुद्ध-रूपेण विस्तारयते।

बुद्ध ने हिन्दुओं के सांस्कृतिक दाय का उपयोग धर्म के कुछ श्राचारों को शुद्ध करने के लिए किया। वह नष्ट करने के लिए नहीं, परन्तु श्रप्ण को पूर्ण बनाने के लिए पृथ्वी पर श्राया। बुद्ध हमारे लिए, इस देश में, हमारी धार्मिक परम्परा का एक श्रलीकिक प्रतिनिधि है। उसने भारत-भूमि पर श्रपने श्रमिट पद-चिन्ह द्वोदे। इस देश की श्रपनी सारी श्रादतों श्रीर रूदियों के बावजूद देश की श्राप्मा पर बुद्ध की छाप है। दुनिया के दूसरे देशों में उनकी श्रपनी-श्रपनी परम्पराशों के श्रनुसार बुद्ध के उपदेश ने निश्चित रूप धारण किए। परन्तु यहाँ बुद्ध के श्रपने घर में उसकी श्रिष्का हमारी संस्कृति में समाविष्ट हो गई श्रीर असका श्रावश्यक श्रंग बन गई। बुद्ध द्वारा श्राह्मण श्रीर श्रमण एक से माने गये, श्रीर यह दोनों परम्पराएँ धीरे-धीरे घुत्व-मिल गई। यह कहा जा सकता है कि बुद्ध ही श्राप्ठनिक हिन्दुत्व का निर्माता है।

कभी-कभी, श्रानन्त बार श्रॅंधेरे में टटोबने पर मानव-जाति श्रपना निर्माख करती है, अपने श्रास्तित्व की सार्थकता को एक महान चरित्र के रूप में प्राप्त करती है, श्रीर फिर धीरे-धीरे विलयन की प्रक्रिया में खो जाती है। बुद्ध चाहता था कि एक नये प्रकार का स्वतन्त्र मनुष्य विकसित हो, जो सब पूर्व-मान्यताश्रों से स्वतन्त्र हो, जो अपना भविष्य स्वयम् बनाये, जो श्रपना दीपक स्वयम् बने (अत्तदीप)। उसका बाद मानव-जाति श्रीर राष्ट्रीय सीमाश्रों से परे था। श्राज दुविया के सभी

मामलों में जो श्रव्यवस्था जान पहती है, वह मनुष्यों की श्रात्मा के भीतर की श्रन्यवस्था न्यक करती है। इतिहास का विषय श्रव न यूरोप है न एशिया, न पूर्व है न पश्चिम, परन्तु उसका विषय सभी देशों और काल-खरडों की मानवता है। राजनैतिक विभाजन श्रीर विभिन्नताश्रों के होने पर भी दुनिया एक है, इस बात को हम चाहे पसन्द करें या न करें। सब के भाग्य सबसे गुँथे हए हैं। परन्तु हम एक प्रकार की श्रात्मिक थकान, वैयक्तिक और सामृहिक श्रहंभाव की वृद्धि से पीडिस हैं। इसी कारण विश्व-समाज के बादर्श की पूर्ति कठिन जान पश्वती है। बाज हमें विश्व के विषय में उस श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण की श्रावश्यकता है जिसे यह देश श्रपनी सारी ग़लतियों भीर मुर्खताभों के बावजूद, निरन्तर मानता रहा है, भीर जो मनुष्य-जीवन के दर्वाजों भोर खिइकियों को ताइकर फिर से उसके जीवन में प्रवाहित हो सकता है। हमें श्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता के खोये हुए श्रादर्श को पुनः प्राप्त करना है : भारमजाभाश परम विद्यते । यदि हमें शांति प्राप्त करनी है तो हमें वह भांतरिक सामंजस्य रखना ज़रूरी है, वह भारिसक संतुत्तन, जो शांति के लिए भावश्यक है। हमें अपने आप को बचाना है चाहे और सब कुछ भले ही नष्ट हो जाये। जो धारमा स्वतन्त्र है, वह भ्रपने प्रेम पर कोई बन्धन नहीं लगाती, वह मानवमात्र में एक देवी स्कृतिंग देखती है, श्रीर मानव-जाति के कल्याण के लिए श्रात्मार्पण तक करने को प्रस्तुत रहती है। वह पापाचरण को छोड़ अन्य सब प्रकार के भय छोड़ देती है। वह काल और मरण के बन्धनों को लांघ जाती है और अनन्त जीवन में श्चविनाशी शक्ति पाती है।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन

## बौद्ध-धर्म का आरम्भ तथा बुद्ध चरित

वेदिक यज्ञ-प्रधान धर्म प्राचीन भारत में आर्थों के मन पर हावी था। धीरे-धीरे वह स्वयं इतना कर्म-कांडमय बन गया कि उसका विरोध शुरू हो गया। मुख्डको-पनिषद् में कहा गया है कि यझ भव-सागर से परलोक में ले जाने वाली नौका तो है, परन्तु वह दगमागाती हुई और बिना भरोसे की नौका है। प्रान्यत्र यह भी कहा गया है कि यज्ञ से मिलने वाला प्राय भ्रवपातीनी है। भारतीय तत्वज्ञान का भारम्भ, नासदीय सक्त पर जो स्वतन्त्र भाष्य र रचे गये, उनसे होता है। यज्ञ-याग की विधियों हटकर चिन्तकों का मन भ्रन्य विषयों की भ्रोर लगा। धीरे-धीरे भ्राश्रम-व्यवस्था बानी वानप्रस्थ श्रीर संन्यास धर्म की श्रीर हमारे तत्वचिन्तक सुके। यह मार्ग केवल बाह्यणों के लिए ही नहीं था। जनक जैसे चन्निय भी विदेह बन सकते थे। आर्य विरक्तों के श्रतिरिक्त भनार्य साधु या वैरागी अवश्य रहे होंगे, जिनके उद्खेख नहीं मिलते । उदाहरगार्थं, मक्खली गोसाल ऐसे अनार्यं विचारों का प्रतिनिधि था। धनार्य साहित्य में अमण शब्द बार-बार धाता है। निगंठ (जैन) धीर धाजीव (भाजीविक) जैसे पाँच श्रमण गिनाये गये हैं। वैदिक विष्णु-सक्त में दूसरे लोक की श्रीर यम-सुक्त में मरगोपरान्त इस लोक में बीट श्राने की करपनाश्रों के बीज हैं। डपनिषदों में बार-बार इस ब्लोक की दुःखमयता और भ्रमर जीवन की शाश्वत टोह के उल्लेख मिलते हैं।

बुद्ध की प्रतीत्यसमुत्पाद वाली कारण-सरिण, सम्भवतः इन सूत्रों से निकली हो। माध्यमिक बौद्धों का ''चतुष्कोटि विनिर्धु क''वाला भाव मांदूक्योपनिषद् के श्रन्तिम श्रनुवाक् में ज्यों का त्यों मिलता है। श्रील्डेनबर्ग ने श्रपने जर्मन ग्रन्थ

१. प्लवा हाते भट्टा यशस्याः (मुख्डक १,२,७)

२. ऋग्वेद, दशम मग्रहल, १२६

३. नान्तः प्रशास् न बद्धिः प्रशास् उभवतः प्रशास् ''' ''' नाप्रशास्

''फिजासकी डेर उपनिषदेन उंड भान्फाउङ्गे डेर बुद्धिसमस'' में इसका विवेचन किया है।

बुद्धपूर्व साहित्य में अनात्मवाद का कोई संकेत नहीं मिलता। बृहदारयपक उपनिषद में कुछ अस्पष्ट संकेत हैं-- 'मृत्यु के पश्चात संज्ञा नहीं रहती' इत्यादि । परन्त बौद्धों का 'श्रनत्ता' का सिद्धान्त इससे नहीं निकला । जीवन की श्रणभंगुरता या पाँच तत्वों का मृत्यु से पाँच तत्वों में मिल जाना, यह एक सामान्य बात हुई। श्रवेदिक विरक्ति-प्रधान पंथों के बारे में, स्यगद् (श्वेताम्बर जैनियों के प्राकृत धर्मप्रन्थ का दूसरा भाग) या पालि दीर्घ-निकाय के सामग्रफल सुत्त श्रादि से कुछ सुचना मिलती है। गिकागित में प्राप्त दीर्घ-निकाय की संस्कृत की हस्त्रतिखित पोथी से भी इस सचना की प्रष्टि होती है। इन जैन-बौद्ध प्राचीन सुत्रों से खनास्मवाद के मूल का इन्ड् धनुमान लगाया जा सकता है। बाह्यवाँ में जिन्हें परिवाजक कहा गया, उन्हें ही मस्करिन, (मस्कर नामक बाँस का डंढा साथ में रखने वाखे) तापस और मुख्डक कहा गया है। ये स्थान-स्थान पर नित्य विचरण करने वाले साधु थे। एक उपनिषद का ही नाम मुख्डक पर रखा गया। सुत्तनिपात से पता चलता है कि सिर मुँडाना वैदिक श्रीर श्रवैदिक होनों पंथों में सामान्य प्रथा थी । कुछ संन्यासी वस्त्रों से श्रपने पंथ का नाम रखते थे, यथा श्वेताम्बर श्रयवा मेरूय या दिगम्बर । कपडे जिस चीज़ के बनते थे, उससे भी पंथों के नाम रखे जाते थे, यथा केशकम्बज्जिन। इन खरैदिक सिखान्तों की छानबीन करने पर पता चलता है कि जैन सुत्रों में ऐसे १६१ पंथ श्रीर बौद्ध सन्तों में ६२ या ६३ पंथ गिनाये गये हैं। महावीर कियावादी कहे गये हैं घौर श्रजित-केशकम्बलिन श्रक्रियावादी । श्रक्रियावादी चार्चाकपंथी या लोकायतिक थे। भजानवाद के भाचार संजय बेलिहिएत थे। इन्हें ही बौद्धों ने विदेपवादिन, या किसी भी सिद्धान्त को न मानने वाला कहा है। बौद्ध सुत्रों में विनयवाद को सिलब्बत परामास या शरीर-पीइन से मुक्तिमानने वाला कहा गया है। इस प्रकार के झितवादों से कुछ नहीं होता. ऐसा भी बौद मानते हैं। संजय ने बौद तकों का उत्तर नहीं दिया । जैनियों ने अनेकान्त के रूप में उसमें से मार्ग निकाला ।

बौद साहित्य में बुद के समसामयिक ६ वरिष्ठ गुरुश्रों का बार-बार उल्लेख किया गया है। श्रजातशत्रु को ऐसे कई गुरु मिले थे। इनमें पहले थे निगंठ नातपुत्त। ये महावीर से भिन्न थे। पार्श्वनाथ महावीर से २४० वर्ष पहले हुए। पार्श्वनाथ ने चार नैतिक सूत्र निर्मित किए थे, महावीर ने चौथे सूत्र अपरिग्रह के दो हिस्से करके पाँच सूत्र बनाये। पार्श्वनाथ के खेले 'श्रचेलक' या नग्न थे। महावीर के शिष्यों ने वस्त्र पहने। यही दोनों में प्रधान अन्तर है। उत्तराष्ययनसूत्र के अनुसार आवस्ती में पार्श्वनाथ श्रीर महावीर के शिष्य एकत्रित हुए। बाद में जैनियों ने पार्श्वनाय से पहले २२ श्रीर तीर्थं कर दिखला कर इस एकता को सिद्ध किया। परन्तु पी० एल० वैद्य के श्रनुसार पार्श्वनाय श्रीर महावीर ने दो विभिन्न कालखरहों में स्वतन्त्र रूप से श्रपने दर्शन निकाय श्रारम्भ किये, जिनकी भित्ति एक-सी थी। निगंठ नाथपुत्त के जो चार संयम 'सामग्र फल सुत्त' में बताये गये हैं वे 'उदंबिक सीहनाद सुत्त' में बताये संयमों से भिन्न हैं। पर दोनों हो पार्श्वनाथ के चार नीति-नियमों जैसे ही हैं। जैन-मत केवल नीति-नियमों का श्राचार-धर्म नहीं, परन्तु श्रनेकान्त श्रीर स्याद्वाद पर श्राधारित दर्शन भी है। श्रंगुत्तर-निकाय में श्रीर टीका निपात के चौहत्तरवें सुत्त में जैन-दर्शन के पाप-मोचन सिद्धान्त का मज़ाक उदाया गया है।

बुद्ध का दूसरा समकालीन या मक्खिल गोसाल । वह श्रचेलक या नग्न साषु था । वह पहले महावीर का शिष्य था श्रौर बाद में विरोधी होगया। उसने श्राजीवक पंथ चलाया। बाद के लेखक नंद वच्छ श्रौर किस संकिश्च नामक दो श्रौर पूर्व चिंतक मानते हैं। गोसाल का सिद्धान्त श्रव कोई नहीं मानता, परन्तु किसी जमाने में उसका संसार-विसुद्धिमार्ग बड़ा लोकप्रिय था। वह एक प्रकार का जड़ नियतिवादी था। प्रत्येक ब्यक्ति को संसार में निश्चित श्रवधि के लिए दुःख भोगना ही पड़ता है, ऐसी उसकी मान्यता थी।

शेष चार चिन्तक जो बुद्ध के समकालीन कहे जाते हैं, उनका महावीर या गोसाल की भाँति प्रभाव नहीं रहा। पूर्ण कस्सप श्रक्रियावादी थे। वे किसी भी कर्म में पुष्य या पाप मानते ही नहीं थे। श्रजित-केशकम्बलिन भी एक प्रकार के भौतिकवादी थे, परलोक या मानवोपि शक्तियों में उनका विश्वास नहीं था। पकुष कच्चायन, जो शायद प्रश्नोपनिषद् में उदिलाखित ककुद कात्यायन हों, श्रीर जिनका उक्लेख श्वेताम्बर प्रन्थ में हें, श्रशाश्वतवादी थे। उनके श्रनुसार सात ऐसे तत्व हैं जो सदा रहते हैं, मिटाये नहीं जा सकते। शेष सब श्रनित्य हैं। चौथे चितक संजय बेलुडिपुत्त थे। श्रजातशत्र इक्त हैं कि जितने गुरु उन्हें मिले उन सब में सबसे मूर्ल ये ही थे। वे विश्वपादी थे। वे किसी भी प्रश्न का निश्चयात्मक उत्तर नहीं देते थे। दस प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता, न दिया जाता है, संजय ने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, श्रीर बौद्ध-मत में भी उन प्रश्नों को श्रनुत्तरित ही रहने दिया है।

बुद्ध के पूर्वकालीन श्रीर समकालीन इन छः मतः-मतान्तरों पर विचार करने से यह सहज स्पष्ट हो जायगा कि बुद्ध ने नया मत क्यों चलाया श्रीर बह्द इतना स्नोकप्रिय क्यों हुआ।?

- १. पकुध कच्चायन और अजित देशकम्यलिन "स्टबस् अस्यि, सञ्बस् नाश्य,' मानते थे । इन्हें ही शाश्वतवाद श्रीर उच्छेदवाद कहते हैं ।
- २. गोसाल का विश्वास यह था कि वस्तुजात का रूप पूर्वनिश्चित है भौर उसका कोई मूज कारण नहीं : सब्बम् पुब्बेकतहेतु श्रीर सब्बम् श्रहेतु-श्रपचया।
- ३. दूसरे चितकों का विचार था कि सुख-दुःख चपने ही कर्मी का फक्ष है या फिर उसका कोई श्रीर कारण है : सुखदक्खम्-परकतम् ।
- ४. भीर एक विश्वास यह भी था कि जीवन का ध्येय है खाश्रो. पीश्रो और खुब मीज उड़ाश्रो या फिर श्रारम-पोइन करो : कामेसु काम सुखिछकानुयोगी श्रीर श्रमकिलमथानुयोगो ।

इस प्रकार उस समय की दार्शनिक स्थिति यह थी कि क्या महावीर श्रीर क्या बुद दोनों का ही श्रविवादी विचारकों से पाला पहा था। महाबीर ने श्रनेकांतवाद श्रीर शून्यवाद से एक रास्ता निकाला, बुद्ध ने प्रतीस्य-समस्पाद से । जबकि एक और महावीर अपने अलकितम्य अथवा आहम-पीडन के सिद्धान्त पर हरे रहे, कस्सप, श्रजित, गोसाल श्रीर संजय के विरुद्ध तब बुद्ध ने मिडिक्स-पतिपदा या मध्यमार्गं का उपदेश दिया।

बद्ध-बरित

ईसापूर्व ६२३ में बुद्ध का जन्म हुन्ना। उसके पिता शुद्धोदन, कोशज के अधीन सूर्यवंशी राजा थे जो शाक्य गर्यातंत्र के प्रमुख शासक थे। उसकी माता महामाया कपितवस्तु से भ्रपने मायके देवदह जा रही थी जब लुम्बिनी वन में सुपुब्पित दो शाल वृद्धों के बीच में बुद्ध का जन्म हुआ। ढाई सी वर्ष बाद अशोक ने बुद्ध के जन्म-स्थान पर जो स्मारक बनवाया वह आज भी इस घटना का साची है। श्रसित नामक एक वृद्ध संन्यासी शुद्धोदन के महत्त में आये श्रीर उन्होंने नवजात शिशु को देखा । उसके सौभाग्यशाली लच्चगों को देखकर उन्होंने प्रसम्रता से कहा कि दुनिया में एक उद्धारक आ गया है। उनकी आँखों से आँसू मत पड़े, क्यों कि श्रतिवृद्ध होने से वह इस बालक की उपजव्यियाँ देखने जीवित नहीं रह सकेंगे। बालक का नाम गौतम रखा गया, जर्बाक उसे सिद्धार्थ कह कर पुकारा जाता था। शाक्य-जन बुद्ध का जन्मोत्सव मना रहे थे कि बुद्ध-जन्म के सात दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। गौतम का पालन उसकी सौतेली माँ भीर महामाया की बहिन महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही गौतम एकांत प्रिय. गम्भीर श्रीर मननशील थे। यह देखकर पिता ने उनके लिए तीन ऋतुओं में विसास-योग्य तीन प्रासाद बनवा दिये, यशोधरा से उनका विवाह करा दिया । कई प्रकार के नृत्य-संगीत के प्रबन्ध करा दिये। प्रन्तु होनी कुछ श्रीर ही थी। कोमज-हृद्य राजपुत्र ने एक जरा-जर्जर, एक रोग-जर्जर श्रीर एक मृत व्यक्ति को देखा, श्रीर बाद में एक विरक्त संन्यासी को भी देखा। उसके मन में दुःख का कारण जानने की हच्छा उत्पन्न हुई। गौतम को यशोधरा से एक पुत्र भी हुआ। यह समाचार सुनकर गौतम ने कहा कि एक राहुख (बाधा) पदा हुई है। शुद्धोदन ने सोचा कि चजो, हसका नाम राहुछ ही रख दें। शायद इसी कारण संसार में बुद्ध का मन लगा रहेगा। परन्तु एक मध्यरात्रि को जब नर्तिकाएँ बुद्ध के मन को बहुजाने का यान कर रहीं थीं, गौतम का मन उचाट हो गया। वह अपनी पत्नी श्रीर बच्चे को सोता हुआ छोड़कर, जिससे किसी को पता न चले ऐसे चुपचाप, घोड़े पर बैठकर जंगल की श्रोर चला गया। वहाँ उसने श्रपने राजसी परिधान छोड़ दिये, सलवार से श्रपने लम्बे बाल काट हाले श्रीर वह विरक्त बन गया।

सबसे पहले वह एक गुरु भाडार कालाम के पास गया, फिर इसरे गुरु बद्धक रामपुत्र के पास । उसने उनसे जो कुछ सीखना था, वह सीख जिया फिर भी उसकी सत्य-ज्ञान की प्यास अनुबुक्ती रही । वह अन्त में बोधगया के पास एक सुरम्य प्रदेश में पहुँचा, जहाँ चारों श्रांर घने जंगल थे, रुपहली रेती के बीच से मारने बहुते थे। गौतम ने इस सामान्य विश्वास से कि शरीर-यातना से मन अधिक खदात्त बनता है, कई प्रकार की तपस्याएँ की । परन्तु उसने देख लिया कि इस मार्ग से कुछ नहीं मिलता । छः वर्ष सपश्चर्या करने पर, बब वह ३६ वर्ष का था, उसके मन में यह भाव जगा कि वह संबोधि प्राप्त करेगा । दोपहर को सुजाता ने उसे खीर दी। शाम को एक वास काटने वाले ने उसे सुखी घास की पुलियाँ सोने के लिए दीं। इन्हें शुभ शकुन मानकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे वह लमकर बैठ गया, यह निश्चव करके कि "चाहे मेरा चर्म, मेरी नाड़ियाँ और मेरी हड़ियाँ गळ जायँ, मेरा रक्त सुख जाय, मैं इस मुद्रा से नहीं उठूँगा, इसी श्रासन पर दृढ़ रहुँगा, जब तक कि मुक्ते पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो" (महानिधेस, ए० ४७६)। यह प्रतिज्ञा करने पर मार ने उसे दराने के जिए पहुंचे मं भावात चलाए, प्रभंजन भेजे । परन्तु मार के ये घस्त्र बोधिसख तक न पहुँच सके, वे फूलों में परिगात हो गये। बोधिसत्व को स्वर्ग में पुनर्जन्म के प्रलोभन भी मार ने दिये । पर उनका कुछ भी प्रमाव न हथा। मार श्राखिर पराजित होकर चला गया, उसकी सेना सब दिशाओं में भाग गई । उसी रात को गौतम को कारण-चक का पता लगा। इसका विचार पहले किसी चिन्तक ने नहीं किया था। इस विचार से बोधिसत्व बुद्ध बन गये। विनयपिटक के महावना में (१.१,७) लिखा है कि "जब उस जिज्ञास के लिए सब बातें स्पष्ट हो गई", मार की सेमाओं को भगाकर, वह बाकाश के सर्थ की भौति प्रतीप्त हका।"

इस प्रकार चार सप्ताह उसने बोधियुष के नीचे साधना में विवाये। इसके बाद बह यात्रा पर निकला । राह में मार की लक्कियों ने उसे घेर लिया और उसे छुमाने की बढ़ी कोशिश की। परन्तु भगवान बुद्ध दृद्धित रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयस्त इन पर प्रभाव दाल सकते हैं जिन्होंने अपने मन को वशीभूत नहीं किया है. परन्य उनका बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता । बाद में बुद्ध को दो ज्यापारी मिले, जिनके नाम थे तपुरस भीर महिक। उन्होंने बुद्ध की जी श्रीर मधु का खाब दिया। ये बुद्ध के पहले शिष्य बने। बुद्ध के मन में पहले यह शंका हुई कि लोग बीर द्वेष से भरी दुनिया में श्रपना यह सत्य मैं क्यों बताऊँ ? परन्तु बाद में उसे श्वाच्य-विश्वास हथा कि कुछ लोग सो ऐसे मिर्कोंगे ही जिनकी दृष्टि साफ होगी। बहु इसी विचार से बनारस के पास ऋषिपत्तन (सारनाथ) में मृग-वन में पहुँचे, जहाँ उन्होंने धर्मचक्र-प्रवर्तन किया। यही मध्यम-मार्ग का पाँच शिष्यों को उपदेश कहा जाता है, भीर संघ की स्थापना इस प्रकार से हुई।

उरुवेका का काश्यप एक श्रानिपुजक जटाधारी बाह्यण था जो बदा यज्ञ कर रहा था। बद्ध ने वहाँ एक लोकोत्तर चमत्कार दिखलाया। बद्ध की अनुमति के बिना बाह्यस प्रानि प्रज्ञवितित न कर सके। जब प्रानि जल उठी तो बहुत बड़ी बाढ़ प्रा गई। बुद्द ने यज्ञ करने वालों को बचा लिया। काश्यप और उसके चेले बुद्ध के शिष्य बन गये। बद्ध उन सबको लेकर गयाशीर्ष में गये और वहाँ से मगध की राजधानी राजगृह में। मगध के राजा विविसार ने एक वंशवन संघ को विहार के रूप में दान दिया था। मगध में संजय रहते थे, जिनके कई शिष्य थे। सारिपुत्र श्रीर मीद्गल्यायन भी उन्हों में से थे। सारिपुत्र ने एक बौद्ध भिष्क प्रश्वजित के मुँह से सुना था कि:

''उन वस्तुयां के बारे में जिनका कारण है, श्रीर जी कारण है, उसके बारे में ख़द्ध ने ज्ञान दिया है, श्रीर उनका दमन भी किस प्रकार किया जाए यह भी उस महान विरक्त ने बता दिया है।" सारिपुत्र भी बुद्ध का शिष्य बन गया श्रीर उसके पीछे मौद्गस्यायन भी । संघ में ये दो वृद्धिमान ब्राह्मस घा जाने से उसका गौरव बढ़ा । दे भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य बने । उनके घातु श्राज भी सुरक्षित हैं श्रीर बौद्ध सीश्रौ में पूजे जाते हैं।

र. निदानकथा, पैरा १३१

२. विनय, महावग्ग (१,१०,२३)

रे. नवस्वर १६५२ में ये श्रस्थि शर्वशिष साँची में एक विशेष रूप से निर्मित स्तूप में पुनः अविधित किये गये। ये पहले सौंनी से लन्दन के एक म्यूजियम में लि जाये गये थे। ये वापिस सक्ये यथे।

संबोधि के एक वर्ष बाद शुद्धांदन ने अपने पुत्र को किपलबस्तु में बुलाया।
शुद्धांदन ने अपने पुत्र की अगवानी की। बुद्ध अब एक साधु पुरुष हो गया था।
कुसरे दिन बुद्ध ने नगर की फेरी की और मिला माँगी। उसकी पत्नी यरोधरा की
बुद्ध अब अधिक दिश्य पुरुष जान पड़े। वह उनके चरणों से अधित हो गई, और
अपने पुत्र से बोली, "राहुल अपने पिता से अपना दाय माँग।" बुद्ध ने उसे भी
अपना शिष्य बनाकर संघ की शरण में ले लिया। पित्वार का नापित उपाली भी
भिष्ठ बना। आवस्ती के एक अनी स्वापारी अनाथपिदिक ने पूरा जेतवन, इसनी सुवर्ष
सुद्दरें देकर जिनसे सारी जमोन डक जाए, खरीद लिया और वहाँ जेतवन विद्वार
बनवा दिया। कोशल का राजा प्रसेमजित, विशाखा नामक एक धनी स्त्री और कोशल
के कई अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति बुद्ध के शिष्य बन गये। वह बाद में राजगृह गये जहाँ वे
बीमार पड़ गये। जीवक नामक राज-वैद्य (दुमार स्वाय) ने उनका इलाल किया।
जीवक भी बुद्ध के शिष्य हो गये।

तीन साल बाद शाक्यों और कोलियां के बीच नदी के पानी को लेकर बहा भगदा पैदा हो गया। भगवान बुद्ध ने बीच बचाव न किया होता तो बहुत बहा फ़साद हो जाता। इसके बाद ही शुद्धोदन की सृत्यु हो गई। गौतमी ने अपने पुत्र से कहा कि सुसे भी संघ में ले लो। बुद्ध के प्रधान शिष्य भागत्व में पहली बाद का समर्थन किया और वह प्रथम भिष्ठियों बनी। इस प्रकार भारत में पहली बार एक स्त्री के लिए भी घर होड़ कर आप्यारिमक मुक्ति प्राप्त करते का मार्ग खुल गया। कई वर्ष बीत गए। बुद्ध और उनके शिष्य देश-भर अमय करते रहे। पुराने अन्ध-विश्वास, जीव-हिसा और परस्पर-बिद्धेष के विरुद्ध शान्ति, मैंनी, करवा, अहिंसा का प्रचार करते रहे। बुद्ध के चमत्कारिक प्रभाव को देख कर कई ब्राह्मयों ने और अन्य संप्रदाय-वादियों ने बुद्ध के विरुद्ध कई पहयन्त्र रचे। चिचा नाम की एक वेश्या को बुद्ध को प्रसोभन में डालने के यत्न में गहरी सङ्गा मिली। एक वृसरी सुन्दरी ने कहा कि वह भी बुद्ध से प्रमा करती है। उसका भी वही हाल हुआ।

जब बुद्ध ७२ वर्ष के हुए तो अजातराष्ट्र ने सगध के राजा अपने पिता विवितार की हत्या करा दो। यह नया राजा संघ के एक भिच्च देवदत्त का खेला था। दोनों ने मिल कर बुद्ध के प्राया खेने के यत्न किये। परन्तु नतीजा उत्तरा ही निकला। देवदत्त ने एक बहुत बढ़ा परथर बुद्ध पर बढ़ी खेंबाई से गिराने का यत्न किया। पर ज़रा सी चोट ही उन्हें लगी। अन्त में उन पर एक पागल हाथी छोड़ा गया। उसने भी बुद्ध के आगे सुक्कर प्रयाम किया। देवदत्त ने इन सब प्रयत्नों में निराश हो संघ में कूट डालने की कोशिश की । नया संघ मी बनाया। पर झन्त में देवदत्त मुँह से खून गिरने के कारण मर गया। वह झौर पहचन्त्र न कर सका।

भगवात बुद्ध की मृत्यु के दो वर्ष पूर्व उसके संव को एक बहे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। कोशल के राजा प्रसंनजित का एक शास्य रानी से पुत्र था, जिसका नाम विहुड मथा। धपनी माता के घर उसका नीच कुल में उत्पन्न होने के कारण धपमान किया गया। उसने गुस्से में प्रतिज्ञा की कि मैं शास्यों से बदला लेकर रहूँगा। धपने पिता की मृत्यु के बाद उसने पूरी शाक्य जाति को तलवार के घाट उतार दिया। जब बृद्ध खुद्ध ने यह समाचार सुने होगे सो उनके दुःख का ठिकाना न रहा होगा। फिर भी वे जगह-जगह चूमते रहे धौर शान्ति, विश्वयन्धुत्व, मेम कौर पित्र का का उपदेश देते रहे। धाम्रपाकी नामक नर्तिका ने धपना धाम्र-वन संघ को दे दिया।

श्रस्सी वर्ध की श्राय में बुद्ध को खगा कि श्रव उनका श्रम्त निकट श्रा गया है। उन्होंने आवन्द को समस्राया कि सब बुद्ध-वाशी ही उनकी निर्देश-दायिनी रहेगी । शावयों के कृत्वे-आम के बाद एक ही सप्ताह में सारिएस और मौदगस्यायन मर गये। तब बुद्ध पावा में थे। धुन्छ नाम के एक ल्रहार ने उन्हें चावल, रोटी चौर स्करमहत्र काने के लिए बुलाया। 'स्करमहत्र' शब्द के अर्थ पर बहुत से मतमेद हैं, कुछ लोग इसे सुधार का नरम मांस मानते हैं, कुछ स्त्रोग एक प्रकार की खास बनस्पति । वह जो भी हो, बुद्ध को वह खाश-बस्तु पची नहीं, श्रीर उन्हें पेचिश हो गई। उसी बीमारी में वे बुशीनगर पहुँचे। वहाँ दो शाखवृष्टों के नीचे उन्होंने षानन्द से एक वस्त्र विद्याने के जिए कहा। दो शाख-इन्हों के बीच में ही वे जनमे थे, उसी स्थान पर वे मरे। वं एक सिष्ठ की भाँति खेटे रहे, उन्होंने इजारों भिष्ठकों को उपदेश दिया। उनके श्रान्तिम शब्द थे: ''श्रव, भिष्ठश्रो, मुक्ते तुरहें और कुछ नहीं कहना है। देवल यही कहना है कि जो कुछ बना हुआ है, वह इस होगा । निर्वाश के लिए अपने आप उत्साह से यत्न करो ।" वहे राजसी सम्मान से उनका अन्तिम संस्कार हुआ। बुद्ध की अस्थियों को खेकर जो मनाड़ा शिष्यों में हुआ, वह द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने शान्त किया। भारत के विभिन्न भागों में चाट स्तूप बनाये गये । वहाँ उनके घातु रखे गये । वैशास्त्री पूर्शिमा की रात्रि को बुद्ध का महापरिनिर्वास हुआ। वैशासी पुणिसा को ही उनका अन्म हुआ था। वैशासी पुर्विमा की ही उन्हें सम्बोधि प्राप्त हुई थी। अतः यह तीन प्रकार से पवित्र विवस माना जाता है।

#### दूसरा अध्याय

## चार बौद्ध परिषदें

प्रथम परिषद

द्भुद्ध के परिनिर्वाण के बाद संघ की प्रथम परिषद राजगृह में बुलाई गई । वहाँ धम्म न्नीर विनय निश्चित हुए। ग्रमिधम्म उनका भाग नहीं था। महाकरसप इस परिषद के सभापति थे, उपालि और धानन्ड ने उसमें प्रमुख भाग लिया। चुल्लवरंग के 9 श्वें खंधक के श्रानुसार जो परम्परा बताई जाती है, वही दीपवंस श्रीर महावंस में भी मिलती है। उसके धनुसार कुशीनगर में बुद्ध-परिनिर्वाण के समय महाकस्मप वहाँ उपस्थित नहीं थे। वह पावा से कुशीनगर आ रहे थे कि राह में बुद्ध की मृत्यु का समाचार उन्हें एक भाजीवक पंथ के नग्न साधु ने दिया । सुभद्द नामक एक थेर ने भिक्लुओं को शोक करने से रोका, भ्रीर कहा—''श्रव्हा ही हुआ बुद्ध न रहे। गुरु के न होने पर विद्यार्थियों को जैसे मनचाहा काम करने की सुद्दी मिलती हैं, यैसा ही अब हुआ है।" यह सुनकर महाकस्सप धम्म के भविष्य के विषय में चिन्तित हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि उन पर भगवान बुद्ध का जो उत्तरदायित्व ग्रा पदा है, उसे पूरा करने के लिए बौद्ध संघ की सभा बुलाई जाय। तिब्बती दुल्वा और युष्पान-स्वांग के वर्णनों से यह जान पढ़ता है कि बुद्ध के निर्वाश के बाद धम्म भी लुप्त हो जाएगा, ऐसी धारांका केवल सुभद्द के ही नहीं, बरन् सभी के मन में हा रही थी । कुछ विचार के बाद राजगृह संघ का सभा-स्थल चुना गया । यह कहा बाता है कि सप्तपर्थी गुहा के पास संघ की बैठक हुई, किन्तु तिब्बती दुस्ता के अनुसार न्यप्रोध गुहा के पास संघ की धैठक हुई । लोकोत्तरवाद के अनुसार वेभार अथवा वैभार पर्वत के उत्तर में, और अश्वघोष के अनुसार गृधकूट पर्वत की इन्द्रशाल गुहा में संघ की बैठक हुई। पालि वृत्तान्तों से यह भी पता चलता है कि गुहा के बाहर अजातरास्त्र ने एक मगडप बनवा दिया था। अभी तक इस गुहा का निश्चित पता नहीं सगता। परन्तु प्रथम परिवद राजगृह में हुई यह निश्चित है। वहाँ सब सुविधाएँ थीं । चुक्तवम्म में यद्यपि प्रजातरात्र का नामोक्खेख नहीं मिलता, फिर भी तिब्बती दुल्वा, महावंस श्रीर समन्त-पासादिका के श्रनुसार वहाँ का सब प्रबन्ध श्रजातशत्रु ने ही करवाया था। वर्षा श्रतु के दूसरे मास में संघ की प्रथम सभा जुटी। चार सौ निन्यानवें भिक्खु इस सभा में श्राष्ट्र थे। इस श्रवसर पर तथा बुद्ध के परिनिर्वाण के स्थान पर जितने भिक्खु उपस्थित थे उन सबका मत खेकर यह संख्वा निश्चित की गई थी। युश्चान-स्वांग भिक्खुओं की संख्या एक हज़ार बतलाता है। परन्तु यह श्रत्युवित भी हो सकती है। क्योंकि यह चीनी यात्री इस घटना के बहुत वर्षों बाद भारत में श्राया था। पहले श्रानन्द को इस परिषद में नहीं लिया गया था। बाद में सब भिक्खुओं के श्रायह पर उसे सम्मिलित किया गया। परिषद में सम्मिलित होने से पहले श्रानन्द को उन श्राणेपों का उत्तर देना पड़ा जो उस पर लगाए गए थे।

आनन्द पर जो आक्षेप लगाए गए थे, वे इस प्रकार से थे :--

- (१) वह बुद्ध की मृत्यु के शोक से इतना श्रामिभूत हो गया था कि वह कोटे-कोटे उपनियम निश्चित न कर सका।
- (२) बुद्ध का चीवर सीते समय वह उस पर पैर रखकर चल्ला क्योंकि इस कार्य में उसका कोई भीर सहायक न था।
- (३) उसने भगवान के शरीर को पहले स्त्रियों द्वारा श्वभिवादन करने की शनुमति दी, क्योंकि वह उन्हें रोकना नहीं चाहता था। यह उसने खियों को महत्त्व दैने के जिए भी किया।
- (४) उसने भगवान से अपने करूप-अध्ययन को खलाए रखने की प्रार्थना नहीं की। इस विस्मृति में वह किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ गया।
  - (४) महाप्रजापित गौतमी के कारण उसने स्त्रियों को संघ में धाने दिया। तिक्नती दुल्वा के अनुसार दो और आचेप धानन्द पर किए गए:--
  - (६) बुद्ध के तीन बार माँगने पर भी ब्यानन्द ने उन्हें पीने का पानी नहीं दिया।
- (७) उसने दुष्विश्वि स्त्रियों-पुरुषों को भी बुद्ध के गुष्वांगों का दर्शन करने दिया। इन दो अन्तिम आदेषों का उत्तर देते हुए आनन्द ने यह कहा कि नदी का पानी गेंदना था और गुझांग दर्शन से पापियों की वासनाओं से मुक्ति हो वासी है। संब इन उत्तरों से सन्तुष्ट हो गया।

इसी प्रथम परिषद में चन्न को बहादबढ की सजा दी गई। चन्न बुद्ध का सारयी था। परन्तु उसने संघ के बढ़े-छोटे सभी सदस्यों का अपमान किया था। उसका पूरा सामाजिक बहिष्कार किया गया। जब उसे सज़ा सुनाई गई तो चन्न परचात्ताप-दग्ध हो गया। वह झईत हो गया। तब बह सज़ा से मुक्त हो गया।

संघ की प्रथम बैठक हुई ही नहीं, ऐसी प्रो॰ श्रीलंडेनवर्ग की मान्यता है। परन्तु उसका कोई श्राधार नहीं। इस प्रथम बैठक के चार परिखाम निकले—(1) डपालि के नेतृत्व में विजय को निश्चिति; (२) श्रानन्द के नेतृत्व में धम्म के पाठ का निश्चित; (३) श्रानन्द के नेतृत्व में धम्म के पाठ का निश्चित; (३) श्रानन्द पर श्राचेप भीर उनके उत्तर; (३) चन्न को सज़ा श्रीर उसका परिताप।

दुसरी परिषद

बुद्ध के निर्वाय के एक शतक बाद वैशाली में दूसरी परिषद हुई। चुल्लवग्ग में बिखा है कि बज्जी के भिन्न दस बातें (दस वृत्यूनि) ऐसी करते ये जिन्हें काकयहरू पुत्र यश धर्म-सम्मत नहीं मानता था। वह उन्हें भ्रनैतिक धौर भ्रधमपूर्ण मानता था। वर्जी के भिन्नभों ने यश को 'पटिसारणीय कम्म' का दण्ड देने का धादेश दिया। यश को भ्रपना पश्च-समर्थन करना पड़ा। जनसाधारण के सामने उसने धपनी बात भ्रद्भुत वक्नुत्व-कौशल से रखी। इस पर विज्ञयों ने "उपेम्खणीय कम्म" नामक दण्ड उसे सुनाया, जिसका श्र्यं था यश का संघ से निष्कासन।

उपर्युक्त दस वस्तुएँ चुल्लवग्ग में इस प्रकार से दी गई हैं :---

- (१) सिंगिलाण कप्प-श्रर्थात् एक खाली सींग में नमक से जाना । यह पाचित्तिय ३८ के विरुद्ध कर्म था, जिसके श्रनुसार खाद्य संग्रह नहीं करना चाहिए ।
- (२) द्वांगुल कष्प-जब छाया दो उंगल चौड़ी हो तब भोजन करना । यह पाचित्तिय ३७ के विरुद्ध कर्म था, जिसके श्रनुसार मध्याह्न के वाद भोजन निविद्ध था ।
- (१) गामन्तर कप्प--एक ही दिन में दूसरे गाँव में जाकर दुवारा भोजन करना। यह पाचित्तिय १४ के विरुद्ध कर्म था, जिसके श्रनुसार श्रतिभोजन निषिद्ध था।
- (४) त्र्यावास कप्प--एक ही सीमा में श्रनेक स्थानों पर उपोसय विश्वि करना। यह महावग्ग के नियमों के विरुद्ध था।
- (४) त्रानुमति कप्य-किसी कर्म को करने के बाद उसके लिए अनुमित । प्रदु भी भिद्ध-शासन के विरुद्ध था।
- (६) श्राचिरमा कष्प—रुदियों को ही शास्त्र मान खेना। यह भी उपर्युक्त कोटि का कर्मथा।
- (७) श्रमिथित कप्प-भोजन के बाद छाड़ पीना। यह पाचित्तिय ३४ के विरुद्ध था, जिसके श्रमुमार श्रविभोजन निषिद्ध था।
- (८) जलागिम्पातुम्-साडो पीना। यह पाचित्तिय ११ के विरुद्ध था, जिसके अनुसार मादक पेय निषिद्ध था।

- (६) अद्सकम्-निशिदानम्-जिसके किनारे न हों ऐसे कम्बल या रजाई का वययोग करना । यह पाचित्तिय ८६ के विरुद्ध था, जिसके अनुसार बिना किनारे की चारर निषद्ध थी ।
- (१०) जातस्व अरजतम् सोने श्रीर चाँदी का स्वीकार करना। यह जिस्सिमाय पाचित्तिय के १ प्रवें नियम के श्रावसार निषिद्ध था।

भदंत यश ने ये सब व्यवहार भधर्मशील यतलाए। उन्हें संघ बहिष्कृत कर दिया गया। वहीं से वे कीशाम्त्री गए भीर उन्होंने पश्चिम प्रदेश के भवन्ती भीर दिश्वण प्रदेश के भिद्धमां को बुजवाया, जिससे कि वे मिलकर इस मामले को क्या करें, भवर्म प्रसार को रोकें, भीर विनय की रहा करें।

बागे चलकर वह महोगंगा पर्वंत पर पहुँचे जहाँ सम्भूत साखवासी रहते थे। इन्होंने मिनादनपूर्वक इस विषय पर विचार करने के लिए उनसे कहा। उन्होंने खपनो स्वोकृति दे हो। इसा बोच पश्चिम से ६०, तथा सवन्ती सौर दिश्वण से मम सहंत वहाँ सौर भा गए। सब का यह विचार हुआ। कि सोरेय्य में जो सहंत रेवत सहजाति रहते हैं, उनकी राय ली जाय। वे सब वहाँ पहुँचे। रेवत ने एक-एक कर इन दस विषयों को निषिद्ध बतलाया। उधर वजी के भिष्य भी खुप नहीं थे। वे भी रेवत सहजाति के पास पहुँचे। उन्होंने बहे-बहे उपहार रेवत को देने चाहे, जो ससने मना कर दिए। रेवत के शिष्य उत्तर को विजयों ने किसी सरह राज़ी कर खिया, परन्तु वह भी उतका समर्थन न कर सका। सात सौ भिष्ठभों की एक सभा हुई पर कोई निश्चय न हो सका। पूर्व भीर पश्चिम के चार-चार भिष्ठभों की एक सभा हुई पर कोई निश्चय न हो सका। पूर्व भीर पश्चिम के चार-चार भिष्ठभों की एक सिनित बनाई गई। भिष्ठ स्रजित स्थान-नियन्त्रक बनाए गए। सब्बकामी सभा-पित बनाए गए। एक-एक करके दसों बातें सामने रखी गई। सभी श्चमपूर्ण बताई गई। संघ की पूरी सभा ने भी यही निर्णय दिया। वज्जी के भिष्ठभों का साचरण स्थानं के घोषत हुआ।

उपर्यु क वृत्तान्त पुरुलवग्ग में दिया गया है। महावग्ग श्रीर दीपवंस में भिद्य-संख्या बहुत वहा-चड़ा कर दो गई है। दापवंस श्रीर समन्त-पासादिक के श्रनुसार पह सभा श्रजातशत्रु के वंशज कालाशोक के समय में हुई। कालाशोक पह से बिजयों के पच में था। बाद में उसने थेर-संघ की बात मान ली। दीपवंस के श्रनुसार वैशालों के दस दज़ार भिद्य श्रों का श्रलग से एक महासगीति हुई। महावंस के श्रनुसार ७०० थेर भिक्खुशों ने धम्म का संकलन किया। बुद्ध्योष के श्रनुसार श्रीन प्रकम निर्णय के बाद ७०० भिद्युशों ने विनय श्रीर धम्म का पाठ किया, श्रीर एक नया संस्करण तैयार किया जिससे पिटक, निकाय, श्रंग श्रीर धमंस्कंध बने।

चीनी और तिन्वती स्रोतों के चनुसार, गौण विवरकों में चाहे हुन मतमेद हो, किन्तु द्वितीय परिषद की कथा सर्वमान्य है। इस परिषद में हुन्न धर्म में फूट पड़ गई और महासंघिक चलग हो गए। तीसरी परिषद

तीसरी परिषद् पाटिलपुत्र में प्रियदशी अशोक के निर्देशन में हुई । बौद्ध-धर्म में कई पंथ और सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे, उनमें एक रूपता जाना श्रावश्यक था। केर्न के श्रनुसार यह तीसरी सभा केवल स्थविरवादियों या विभज्यवादियों की समा थी । तिस्स मोग्गिलपुत्त ने अशोक को बुद्ध-धर्म में दीवित किया था । उसे धर्म के चतुयायियों में द्राधमं का प्रवेश देखकर बड़ा दुःख हुद्या। उसने इस संघ से सब धमद्रीहियों को निष्कासित कर दिया, और श्रीभध्यम, कथावाशु का प्रतिपादन किया । तिस्स मोग्गिलपुत्त मेघावी बाह्मण थे, सोलह वर्ष की बायु में वे तीनों वेद पह चुके थे । थेरसिगाव ने उन्हें बौद्ध-धर्म की दीचा दी और वे बर्हत पद तक पहुँचे । उन्हीं के प्रभाव से सम्राट ग्रशोक ने अपने प्रम महिल और प्रश्नी संविधाला को संव में प्रक्रिष्ट कराया । वे डांनों श्रीलंका तक गए श्रीर उन्होंने सारे डीए को बीड बनाया । अशीक के बौद्ध-धर्म स्वीकार करने के बाद विहारों की समृद्धि खब बढ़ गई। जो बौद्ध-धर्म है निष्कासित हए थे, वे फिर संघ में जीटने के लिए उत्सक हो गए। वे अपनी ही बार्ले धपने हंग से कहते और करते थे और उन्हें बौद्ध-मत कहकर चलाना चाहते थे। बेर मोग्गितिपुक्त को इससे बदा दुःख हुआ और वे बहोगंगा पर्वत पर सात वर्ष तक पुकांत में जाकर रहे । संघ में मूठे भिन्नु और धर्मद्रोही इतने बढ़ गए थे कि सात वर्ष तक कोई उपोसथ या पवारणा विधि ही नहीं हुई। धशोक ने आदेश दिवा कि हपोसय मनाया जाए । जिस मन्त्री को यह काम दिया गया था, उसने ऋशोक की बाज़ा को ठीक तरह से न समक्र कर, बड़ी भारी गल्लशी यह की कि जिन भिष्मकों ने श्रशोक की इस शाजा को मानने से इन्कार कर दिया, उसने उन भिष्नुश्रों के सिर कटवा डाले । कशोक को जब ये समाचार मिस्रे, वे बढ़े दुखी हुए और पश्चाचाप से उन्होंने समा मौंगी । इस विषय पर बौद्धों में दो मत हो गए कि सम्राट ने उचित किया या अनुचित । भिन्नुयों ने कहा कि केवल थेर विस्स मोर्ग्गालपुत्त ही इसका निर्णय कर सकते हैं । बड़ी मिश्रतों के बाद थेर तिस्स नाव द्वारा पाटिबयुत्र श्राए । सम्राट स्वयस् उनकी अगवानी करने पहुँचे । उन्हें बढ़े सम्मानपूर्वक आश्राम से रखा गया । उन्हें एक चमस्कार दिखाने के लिए कहा गया । वैसा करने पर सम्राट का सबसे में विश्वास कर गया । अशोक ने पूछा कि नया भिष्ठकों के वध के कारण उससे कोई अधर्म हुआ है ? थेर ने उत्तर दिया-"'बरे हेत के बिना कोई अधर्म नहीं हो सकता ।" सम्राट का सम्बेद

मिट गया। एक सप्ताह तक येर ने सम्राट को सद्धमं की शिचा दी। इसके बाद सम्राट ने सभी भिष्ठमों की एक सभा बुलाई। सब को ध्रपने-ध्रपने मत प्रतिपादन का ध्रवसर दिया गया। सचा मत कीन सा है, यह पूळुने पर सब ने विभज्जवाद को भान्यता दी। संघ ने उपोसथ बत किया। इससे सब की पाप-वासना धीर ध्रकुसबा-ध्रमों से निवृत्ति हो गई। तत्परचात् थेर तिस्स ने तीनों पिटकों में पारंगत एक इज्ञार भिष्ठमां को खुना जिससे कि वे बौद्ध-धर्म के सिद्धान्त निश्चित कर सकें। नौ महीने तक यह कार्य चलता रहा, और इस प्रकार त्रिपिटक-संकलन का कार्य प्रा हुमा। इसी परिपद में कथावस्तु-प्रकरण का भी निपटारा हो गया।

तीसरी परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि बुद्ध-धर्म के प्रचारक संसार के विभिन्न देशों में भेजे गए। यह बताया जा चुका है कि महिद और संघिमत्ता श्रीलंका में गए और इसी प्रकार अशोक के शिजा जेलों से पता चलता है कि कई और बोद्ध-धर्म-प्रचारक एशिया, श्रक्षीका और यूरोप में भेजे गए। चौथी परिपद

शक या तुरुष्क वंश के शक्तिशाली राजा कनिष्क के तस्वावधान में चौथी परिषद् हुई । कनिष्क का साम्राज्य काबुल, गंधार, सिन्ध, उत्तर-पश्चिमी भारत. करमीर श्रीर मध्यदेश तक फैला था। उत्तर भारतीय बीद उसे अशोक के समान भादर देते थे। सिक्कों की साची से पता चलता है कि कनिष्क पहले कोई ईरानी धर्म मानता था, बाद में वह बौद्ध हो गया। चौथी परिषद उसने १०० ईस्वी में बुजाई । कुछ लोगों के अनुसार यह परिषद जालन्धर में, भीर दूसरों के अनुसार काश्मीर में डर्ड । दिच्या के बीस इस परिषद को मानते ही नहीं । सिहली प्रन्थों में इसका कहीं उन्बंख नहीं है। इस परिषद में बौद्धों के बद्धारह मत सब्चे माने गए । युवान-ध्यांग बिखता है कि कनिष्क हर रोज़ एक नए बीद भिन्न को बुखाता छोर यह अनुभव करता कि हर एक का मत दसरे से भिन्न है। तब उसने पार्श्व से पूछा कि इन मतों में सच्चा कीन सा है ? उन्होंने संघ की सभा ख़जाने की सलाह दी। कनिष्क ने एक पेसा विहार बनवाया जिसमें पाँच सौ भिष्ठ रह सकें और भिष्ठधों को पिटकों पर भाष्य जिखने के जिए कहा । सुत्त-पिटक, विनय-विभाषा और श्रमिश्रम्म-विभाषा में से प्रत्येक में एक लाख रलोक हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य इन भाष्यों की रचना ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिवद में सर्वास्तिवाद मत के भिन्न आधिक थे। महायान के कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। क्योंकि यह मत नागार्ख न के बाद बड़ा। राजतरंगियों के अनुसार नागाल न तुरुष्क राजा के पश्चात हुए। बुचान-च्यांग जिलता है कि ये भाष्य रचे जाने के बाद साझपन्नों पर जिले गए चौर पत्थर की पेटियों में रखे गए, जो इस कार्य के लिए बनाए गए स्तूप में रख दी गईं। केन ने जिला है कि लीसरी परिषद के साथ बौद्ध मतवादों के पुराने भगड़े समाप्त हो गए, परन्तु इससे नई महस्वाकां हाएँ पैदा होने में कोई रकावट नहीं हुई। युझान-क्वांग या तिक्वली स्नोतों से यह पता नहीं चलता कि ये भाष्य किस भाषा में लिखे गए। यह खनुमान किया जाता है कि सारा कार्य संस्कृत में हुआ होगा। केन के खनुपार खीर कोई भाषा ऐसी थी ही नहीं जो चीनी लोग भी जानते हों। इस प्रकार से त्रिपिटक के संस्कृत पाठ ही तब प्रचलित रहे होंगे। खीथी परिषद का यही बड़ा कार्य था कि बौद्ध दर्शन संस्कृत में सुत्रबद्ध हुआ।

### परिशिष्ट १

श्रीलका में बीख-परिपद

महावंस तथा अन्य सिहली परम्परा के अनुसार श्रीलंका में तीन परिषरें हुई। प्रथम परिषद राजा देवानां पिय तिस्स के राज्य-काल में (२४० से २०० ईसा पूर्व) अरिट्ठ थेर के सभापतिस्व में हुई। थेर महिद के लंका में आने पर यह परिषद हुई। जनश्रुति है कि साठ हजार भिन्न इसमें आए। महिद के प्रथम सिंहली थिज्य अरिट्ठ थे। उन्होंने सद्धमं सूत्रों का पाठ किया। यह परिषद अनुराधपुर में थूराराम में हुई।

ंदूसरी परिषद राजा वह गामिण समय (१०१-७७ ईसा पूर्व) के समय हुई। थेरवाद निकाय के बौद इसे चौथी परिषद मानते हैं। सिंहली परम्परा के स्रनुसार इप परिषद के सन्त में न केवल त्रिपिटक परन्तु स्रष्टकथाएँ भी वालपत्र पर लिखी गई। ये पाठ सौ बार पढ़े सौर शुद्ध किए गए। महाथेर रिव्वत की स्रध्यत्वता में ४०० विद्वान भिद्ध इस कार्य में सिमिलित हुए। इसे स्रलु-विहार स्रथवा स्रालोक-विहार परिषद कहते हैं। इस परिषद की राजा के एक मन्त्री द्वारा सहायता मिलती थी।

१८६४ ईस्वी में, सिंहल में, रस्तपुर में दिक्कतुवे सिरी सुमंगल की श्रध्यक्ता में एक भ्रन्य परिषद् हुई। पाँच महोने तक वह चलती रही। इदमलगोद बसनायक भीलमे ने उसे संरक्तण दिया।

### परिशिष्ट २

थाईलैएड (स्थाम)में परिषद

थाई निरुत्त सोमदंज का वनसट (भदन्त वनस्तन) ने सम प्रशम के समय

में यानी बीद संवत २३३२ (१७८६ ईस्वो) में जो संगीतिवंस वा प्रार्थनाओं का हितहास जिला है, उसमें नी परिवरों का उल्लेख है। इनमें से पहली तीन भारत में हुई, चीवा से पातवों तक श्रीलंका में श्रीर श्राठवीं श्रीर नीवीं थाई जैंड में हुई। विहजी खालां में प्रथम पाँच परिवर्श का उल्लेख है। थाई-स्रोतों के श्रानुसार विशेष इडी से नीवों तक को परिवर्श सही शर्थ में परिवर्ष नहीं कही जा सकतीं।

जुठी परिषद श्री जंका में राजा महानाम के राज्य-काल में बौद्ध संवद् ४१६ में हुई। इस समय भदन्त बुद्ध घोष ने सिंहली भाषा से मागधी (पालि) में भाष्यों के घनुवाद किए। सातवीं परिषद भी श्रोलंका में ही हुई। राजा प्राक्रमवाहु के राज्यकाख में, बौद्ध संवत् १४८७ में, यह परिषद राजमहल में, एक वर्ष तक होती रही। इसवे महाकस्सप की धष्यक्षता में महाथेरों के त्रिपिटक भाष्य को पुनर्शोधित किया।

थाई लेंड में बाठवें बौर नीवीं परिषद की बैठक हुई। विगमाई में राजा श्री धर्म चकवरों तिलक राजाधिराज ने यह परिषद बौद्ध-धर्म को सुस्थिर करने के लिए बुलाई। २००० से २०२६ ईसापूर्व के बीच महावोधि धाराम में यह परिषद हुई। धाई लेंड के सब विद्वान भिक्खु इसमें घाए। नीवीं परिषद वैंगकाक में बौद्ध मंदत २३३१ में हुई। पुरानी राजवानी घयुषिया (खयोध्या) आग से जल गई धौर कई प्रत्य और त्रिपिटक को हस्तिलिखित प्रतियौं नष्ट हो गई। बौद्ध संघ में खब्यवस्थाना। मव गई। अतिवक्ता फेल गई। राजाअय में २१ म बृद्ध और १२ विद्वान जमा हुए और एक वर्ष तक त्रिपिटक का पारायया करते रहे। कई नए बौद्ध मन्दिर धौर विद्वार बनाए गए।

### परिशिष्ट ३

वर्मा में परिपद

मंडिक में १८०१ ईस्वी में राजा मिन दोन मिन के आश्रय में २४०० विद्वान भिद्ध इस संगम में सम्मिक्तत हुए। जागराभिवंस, निरंदाभिष्ठ भौर सुमंगल-मामि एक के बाद एक श्रध्यकता करते रहे। त्रिपिटक की विविध प्रतियों को मिला कर पाठ निश्चित किया गया श्रीर वे ७२६ संगमरमार की शिलाश्री पर उस्कीर्ण किए गए। यह कार्य राजनहुल में पाँच महीने चलता रहा।

मई १६४७ में रंगून में छुड़ो महान बौद्ध परिषद् शुरू हुई। इसमें संसार के भनेक देशां के भिवत नता हुए। अभिवन महारव गुरु भद्रन्त रेवत समापति बने।

१. वैंग काक की नेशनन लाइबोरी में इस मन्य की दो प्रतियाँ सुरवित हैं। यह मन्य राजा राम पछ के आदेश ने बीद नंतर २४६६ (१६२२ ईस्बो) में प्रकाशित किया गया।

बर्मा भर से ४०० भिष्ठ बुलाए गए थे, जिन्होंने त्रिपिटक का पुनः शोधन किया।
मूल पाठ निश्चित किए गए। वैशाख, ११४६ तक यानी बुद्ध के महापरिनिर्धाण
की २४००वीं पुराय-तिथि तक यह परिषद् त्रिपिटक-शोध का श्रपना कार्य करती रही।
इस बुठी परिषद् के समारम्भ के श्रवसर पर दुनिया के हर कोने से संदेश श्राए। भारत
से राष्ट्रपति ढाक्टर राजेन्द्रप्रसाद तथा प्रधानमन्त्री श्री बचाहरकाल नेहरू ने जो
संदेश भेजे थे, वे नीचे दिए जाते हैं:—

''रंगून में वैशाखी पूणिमा की श्रारम्म होने वाले चट्ट संगायन की श्रापनी श्रुमकामनाएँ भेजते हुए, बुद्ध के परिनिब्बान के बाद प्रायः हाई हज़ार वर्षों के बीच में ऐसे जी जो संगायन हुए हैं, उनका स्वाभाविक रूप से मुक्ते स्मरण हो श्रावा है। पहले तीन संगायन क्रमशः राजगृह, वैशाली श्रीर पाटिलपुत्र में हुए। ये तीनों स्थान बौद इतिहास में प्रसिद्ध हैं श्रीर तथागत के पदिचन्हों से पावन बने हैं। बाद में दोनों संगायन श्रीलंका श्रीर बर्मा में हुए। इन देशों ने बुद्ध के उपदेश पाए श्रीर श्राज तक उन्हें श्रपने जीवन श्रीर श्रपनी संस्कृति में कायम रखा। यह एक बहुत श्रव्हा विचार है कि श्रव मूद्ध प्रन्थों को सम्पादित श्रीर संशोधित करके न केवख स्मी भाषा श्रीर बर्मी लिपि में श्रजुवादित किया जा रहा है, परम्तु साथ ही हिम्दी श्रीर श्रंमों भाषाश्रों श्रीर लिपियों में भी ये श्रनुवाद कराए जा रहे हैं।

हस संगायन के साथ-साथ यदि एक बढ़ा बौद विश्वविद्यालय स्थापित करने का कार्यक्रम हो, तो उसके द्वारा ज्ञान-प्रसार में और भी सहायता होगी। इद के उपदेशों को पुनर्जीवित करने में तो मदद मिल्लेगी हो, साथ ही बाज के युग में मानव-जाति के आध्यारिमक और कैरिक कम्युद्य की जो आवश्यक्ता है वह भी पूरी होगी। यह अम्युद्य केवल भौतिक आवश्यक्ताओं को अधिक से अधिक पूरा करने से सिद्ध नहीं होगा। परन्तु उसमें वह आध्यारिमक और नैतिक ज्योति बगानी होगी जिसके आधार पर लोम, द्वेष और आन्ति-जन्य समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ये समस्याएँ ही बाज के सब संघर्षों के मूल में हैं और वे मानव-जाति को सर्वनाश की ओर के जा रही हैं।

हम आशा करें कि इस संगायन हारा न केवल उन देशों में जहाँ सुद्ध-धर्म का पालन नहीं हो रहा है वहाँ बुद्ध-धर्म के प्रति प्रेम बढ़ेगा, परन्तु उन लोगों के जीवन में भी, जो कि सौभाग्य से इस धर्म का आज भी पालन कर रहे हैं, श्रद्धा और आदर पुनर्जागरित करने में सहायता मिलेगी। आज की भटकी हुई मानव-जाति में यह संगायन पुनः शान्ति और सद्भावना का संदेश प्रचारित करे।"

<sup>—</sup>राजेन्द्र प्रसाद

"एक साल पहले या शायद ज्यादह धारसा हुआ हो, बर्मा के प्रधान मन्त्री में मुक्त से कहा था कि एक बड़ी सभा या बुद-धर्म का संगायन बुलाया जा रहा है और वह बर्मा में होगा। मेरा मन पुराने सब संगायनों की धोर गया, राजगृह में भगध के सम्राट श्रजातशत्रु के ज़माने में पहला संगायन हुआ था तब से लगा कर मांडले में १८०१ में जो संगायन हुआ उस तक। बुद्ध मत के हतिहास में ये संगायन महान पथ-बिन्ह हैं।

ष्मव में इस महान धर्म के छुठे संनायन का स्वागत करता हूँ। यह एक बदे ऐतिहासिक महत्त्व के दिन शुरू हो रहा है—बुद्ध की ढाई हज़ारवीं बसीं पर। वह पूर्णिमा का चाँद जो बुद्ध के जन्म के दिन, संबोधि के घौर परिनिब्बान के दिन ष्मपनी पूरी श्राभा से चमका था, वहीं श्रव इस शुभ दिन पर भी चमकेगा, मानव-इतिहास के ढाई हज़ार बरस बाद।

दुनिया के सब देशों का यह संगायन बुद्ध के सिद्धान्तों भीर उपदेशों पर विचार करेगा, श्रीर बोद्ध-धर्म के मानने वालों के लिए शायद नए सिरे से उन्हें प्रियत करेगा। परन्तु बुद्ध इन सब नियमों और सिद्धान्तों से भी बद कर हैं, उन से बदे हैं, श्रीर युग-युगों से उनके श्रमर संदेश ने मानवता को स्पन्दित किया है। शायद पुराने इतिहास में कभी भी बुद्ध के शान्ति के संदेश की इतनी ज़रूरत नहीं थी, जितनी कि श्राज की पीड़ित भीर मटकी हुई मानव-जाति को है। यह बड़ी परिषद उनके शांति के संदेश को फिर से फैंबाए और हमारी पीड़ी को कुछ हद तक दिखासा देने में मदद करे।

बुद की स्मृति में मैं भ्रपनी श्रदा अर्थित करता हूँ और रंगून के बड़े संगायन को भ्रपनी भ्रादरपूर्वक श्रुभकामनाएँ भेजता हूँ। यह संगायन इस संगक्षमण समारोह के भवसर पर खुट रहा है, जब कि दुनिया को शान्ति की बड़ी ज़रूरत है।"
——जवाहरलाबा नेहरू

# अशोक और बोद्ध-धर्म का विस्तार

ग्राहोक बीद-धर्म के सबसे बड़े राजाश्रयदाता थे। बीड साहित्य के अनुसार कशीक आपनी जिलानी में क्रोधपूर्ण स्वभाव के कारण चंद्र कशोक बहुलाते थे। तथ वह विदिशा के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। वहीं के एक धनी व्यापारी की लड़की सं हम्होंने विवाह किया । जब उन्हें पता चला कि उनके पिता बिन्दुसार मृत्यु-शब्दा पर हैं, तब वे पाटिलपुत्र पहुँचे और अपने आई को छोड़ उन्होंने सबका वध किया। चार वर्ष तक जनता चाराके से इस तरह नाराज़ भी कि राज्याभिषेक जनता के क्रोध की शास्ति के बाद ही हो सका। अशोक के १६वें शिकाकेंख से दता चलता है कि बन्होंने किसंग पर चढाई की. और हज़ारों की मार दिया। इस घटना का उन्हें परिवाप हुआ। उन्होंने मिरचय किया कि अब कोई सैनिक अभियान नहीं करेंगे, बढ़िक धर्मविजय करेंगे । भावरा शिखाखेख में सात ऐसे भंश मिजते हैं, जो कि पालि साहित्य में भी पाए जाते हैं। अशोक चाहते थे कि ये अंश जनसाधारण एक पहुँचे। अपने राज्यकाल के बीसनें वर्ष वे छुम्बिनी वन के उचान में पहुँचे, और उन्होंने एक स्तरम सगदाया जिस पर एक उस्कीर्यांबेख है । इस यात्रा के उपक्षक्य में बहाँ रहने बाखे कोगों की प्रशोक ने कर देने से मुक्त कर दिया । वह सारनाय और बोच गया भी गये। सारनाथ में एक खरिडत स्तम्भ मिला है जिससे जान पहला है कि जो भी बीत संघ की एकता को बोदमा चाहे, उन्हें जाति-वहिष्ट्रत करने का आदेश श्रशांक ने दिया था। पालि सुत्त, सिगालोवाद सुत्त (दीवनिकाय) में अशोक के धम्म-विषयक विचार प्रथित हैं। वह ग्रन्य सब धर्म-पंथों के प्रति सहिष्णुता का उपदेश देते हैं, अमण, ब्राह्मण, ब्राजीविक, जैन बादि के प्रति वह एक सा व्यवहार करना चाहते हैं। यह भी सुपरिधित है कि बाजीविकों के लिए उन्होंने गुफाएँ दान में ही थीं। कई प्राणियों की हिसा उन्होंने निषिद्ध मानी। जीव को जीव पर जीना आवश्यक नहीं। यहाँ तक कि पशुक्रों को बिधया बनाना और और उन्हें नाल डोकना भी, क्रम विशेष बौद्ध पर्य-दिनों पर निविद्ध कर दिया गया था।

बशोक ने बपने साम्राज्य में विभिन्न श्रीवायों के धर्मप्रवारक नियुक्त किये। वह स्वयं धार्मिक यात्राएँ करते थे। स्थान-स्थान पर अन्होंने शिक्षाक्षेत्र उत्कीर्य कराये। कुचारोपण किया, कुएँ सुदवाये, मनुष्यों और पशुश्चों के लिए चिकिस्सालय सुलवाये, न केवल अपने देश में परन्तु पहोसियों के देश में भी यथा चोल. पायडव मादि देशों में । विदेशों में भी उन्होंने धर्म-प्रचारक भेजे : इत्तर में यवनों के देश में, गान्धार. कारमीर, हिमाचल-प्रदेश में, पश्चिम में धपरान्तक में, दक्षिया में बनवासी श्रीर मैसूर में, श्रीलंका श्रीर सुवर्ण-भूमि (मलाया, सुमान्ना) में । तेरहवें शिलाखंख यह भी जाना जाता है कि सद्धर्म के प्रचारक दूर देशों में जैसे सीरिया के राजा एंटिकोक्स (श्रंतियोका) द्वितीय, तथा अन्य चार राजाकों के राज्य में भेके गए । उदाहरणार्थ, मिस्र के टालैमी (तुरमेय), मैसेदोनिया के एंटिगोनस (श्वन्तकिनि), इपिरस के अलैक्ज़ैरडर (अलिकस दर), सिरैनिया के मागाओं के पास और उत्तरी अफ्रीका में मी ये धर्म-प्रचारक मेजे गए । इस सन्दर्भ में उसने यवन, काम्बोज, पावडव, कोज. थान्ध्र. पुलिन्द, श्रीलंका चादि के नामों का उल्बेख किया है। इसरे शिखाकेस में यह कहा गया है कि प्राय: इन सब देशों में चराकि ने चरपताल सुलवाये, कुएँ चौर तासाव लुदवाये. श्रीर वृत्त तथा श्रीषधियों की वनस्पतियाँ सब के सुख श्रीर कदवाय के खिए रोपीं । बुद्ध-धर्म के स्यापक प्रचार और प्रसार में चलोक का कार्य महस्वपूर्य है। उन्हीं के कार्य को कनिष्क ने आगे बढ़ाया और धर्म-प्रचारक सध्य पृक्षिया, चीन, जापान, विब्बत, बर्मा, थाइजैयह, कम्बोहिया बाहि देशों में मेखे।

#### भारत

परिनिर्वाय के बाद प्रथम भीर द्वितीय शवी में बौद-धर्म भन्य संग्यास मार्गों से भला नहीं किया जा सकता था। मौर्य-काल में बौद-धर्म, विस्तार की बड़ी सम्भावनाओं के साथ, एक महत्त्वपूर्ण धर्म बनकर भागे भाषा। इस भारिनक काल में भी बौद-धर्म का चेत्र मगध और कोसल तक ही सीमित था। मधुरा भीर उज्जयिनी में कुछ छोटी-छोटी मयड लियाँ बौद्धों की थीं। बुद्ध के सौवर्ष बाद वैशाली में बो दूसरा संगायन बुलाया गया उसमें सुदूर स्थानों से यथा पायेय, भवन्ती, कौशाम्बी, संकाश्य भीर दक्षीज से बौद्ध मयड लियों को बुलाया गया। मौर्यकाल के भारम्म में मधुरा बौद्धों का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया था।

हस काल-जयह में बौद्ध सम्प्रदाय का इतिहास स्थिर नहीं था। बौद्ध-धर्म के कमशः विकास के कारण और दूर-दूर रहने वाले विभिन्न मतों को मानने वाले लोगों के बीच में सीधा सम्बन्ध न होने के कारण, संघ की एकता टूटवी जा रही थी। स्थानिक प्रभाव जोर पकद रहे थे, और अन्हें अलग-अलग ढंग से बाकार हे रहे थे।

अशोक के राज्यकाक्ष में ही, संघ में गम्भीर दरारें शुरू हो गई थीं घौर इसी कारख से शिक्षाक्षेत्रों में बार-बार यह उस्क्षेत्र है कि "संघ में फूट न हो"।

शुक्रों के आने पर बौद्ध-धर्म को राजाश्रय मिलना बन्द हो गया। बौद्ध श्रन्यों में पुष्यमित्र शुक्त को बौद्धों का पीछा करने वाला माना गया है। परन्तु इससे कोई धरस जनता पर नहीं हुआ। जनता के बौद्ध-धर्म के प्रति श्रगाध प्रेम के कारण ही शुक्त-करव काल में बौद्ध-धर्म फूला-फला। इस काल में बौद्ध-स्मारकों पर अंकित कितने ही खोगों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत दान से उपशुक्त बात का समर्थन होता है। भरहुत-स्त्प, कालें की गुफाएँ, सौंची का स्त्प, शुक्त-करव काल के ही हैं। बौद्ध-धर्म मठों तक ही सीमित न रहकर धव जनसाधारण का धर्म बन गया था। उसमें मूर्ति-पूजक धर्मों की भौति डपासना-तस्य धुसने लगे।

इस समय उत्तर में प्रोकों ने बौद्ध-धर्म धपनाया। मिनान्दर राजा बौद्ध-धर्म का बदा प्रचारक था। शाकल में धपनी राजधानी कायम करने पर, उसने कई धर्म-कार्य किए। मिनान्दर के ही समय से भारत में जो ग्रीक थे उन्होंने बौद्ध-धर्म को धपना जिया। पांक क्रोकों से जान पहता है कि ग्रीकों ने धर्म-प्रचार में भी योगदान दिया। यवन देश के बौद्ध-धर्म धपनाने के बाद मोगालिपुत्त तिस्स वहाँ गए और एक ग्रीक थेर धर्मरचित को प्रचार कार्य के लिए घुना। धर्मरचित को बाद में धपरान्तक देश में भेजा गया जहाँ उसने हज़ारों स्त्री-पुरुषों और सामन्तों को बौद्ध-धर्म की दीचा दी। भारत में ग्रीकों ने बौद्ध कला की एक नई शैली चलाई जिसका विकास पंजाब और उत्तर-परिचमी भारत में हुआ।

धशोक के राज्यकाल में बौद-धर्म भारत में इस तेज़ी से फैला कि उसके धट्टारह एंथ बने। यह मेद सैद्धान्तिक उतने नहीं थे, जितने मौगोलिक थे। बौद-धर्म के विकास के साथ-साथ धलग-धलग प्रदेशों में एंथ बने। उन्हें संगठित करने वाली या एकरूपता देने वाली कोई प्यवस्था न होने से पुराने उपदेशों को उन्होंने धपने-धपने तरीके से धागे बढ़ाया। कई एंथ-भेद तो मिट भी गए। बुद्ध के निर्वाख के बाद दूसरी सदी में महासंधिक ने धाठ विभिन्न निकाय धलाए। इनमें एक प्याव-हारिक, खोकोत्तरवाद, धपरशैख, और उत्तरशैक प्रमुख थे। एक शती वाद स्थविरवाद मानने वालों में फूट पड़नी शुरू हुई। पहली फूट के कारण दो निकाय निकले—सर्वादितवाद तथा मूज-स्थविरवाद (जिसे हैमावत भी कहते हैं)। बैशाली में धपने धारम्म से, महासंधिक पूर्व की धोर सीमित रहा, अहाँ से वह विशेषतः दिख्य की

१. मिलिन्द पन्द के मारम्भ में डल्लिख्त शागला

जोर फैजा। इस मत के मानने वासे उत्तर में घथिक नहीं रहे होंगे, क्योंकि उनका उद्यक्ति केवज दो उत्कीय केवों में है। महासंविक का अपना साहित्य विकासत हुआ और वस्तुतः उसने प्राचीन बौद-धमं की सब से अधिकृत परम्परा रखी। क्योंकि वह अपने आपको महाकाश्यप से चला हुआ धमं मानता है। इसी महाकाश्यप ने पहला बौद संघ बुलाया, जिसमें बौद-धमं के सूत्र पहली बार परम्परा के अनुसार पड़े गये। धान्यकटक प्रदेश के साहित्य में महासंधिक की सभी शाखाओं का उत्त्वेख यह बतकाता है कि वह प्रदेश सातवाहनों के और उनके बंशओं के राजाअय में, कृष्या घाटी में, महासंधिकों का सब से बढ़ा अकाहा रहा होगा। यह मत तीसरी या चौधी शती तक पनपते रहे। स्थविरवाद नामक दूसरे दल में से जो निकाय निककों, उन्होंने भी साहित्य और उत्कोयकेवों में अपना निश्चित स्थान बना खिया। ये शुंग काल से कृषाय काल तक यानी २०० ईसाएवं से २०० ईस्ती तक पनपते रहे। सर्वास्तिवाद और उसकी धन्य शाखाएँ उत्तर में पनपती रही। सर्वास्तिवाद निकाय मधुरा से नगर (हार) और तचित्रवा से कारमीर तक के समूचे प्रदेश में पचित्रव था।

किनक का राज्य-काल भी बीब्-धर्म के इंत्रहास में एक महस्वपूर्ण घटवा है। परम्परा से वह न केवल धर्म का एक वड़ा आश्रवदाता रहा, परम्तु बीब्-धर्म को धागे रूप देने वाले महान शासकों में से एक वना। उसी के राज्य-काल में प्रक्यात भारताय-यूनानी बीब्कला-शासा विकसित हुई। भारत से बीब् मिश्र हुद्-धर्म को मध्येशिया धीर चान से गए। एक नया बीब्-धर्म का रूप, जिसका कि नाम महायान था, धीर जिसके बहुत तूरगामी परिणाम घटित हुए, इसी समय विकसित हुना। कनिक्क ने बीब्-धर्म के विकास में बहत योग दिया होगा।

गुष्तवंश के समय में बौद-धर्म को एक नई मेरणा मिखी। यद्यपि गुष्त सम्राट मागवत थे, माझ्य-बर्म के मानने वाले थे, फिर भी बौद्ध-धर्म के प्रति उनकी पूरी सहानुमूलि थी। ऐसे कई महत्त्रपूर्ण उत्कोर्य लेख मिलते हैं, कीशाम्बी, साँची बोध-गया और मधुरा प्रदेशों में, भवीं शती से इंडी शती के भन्त तक, जिनमें कई ध्विक्त समुदा प्रदेशों में, भवीं शती से इंडी शती के भन्त तक, जिनमें कई ध्विक्त समुदा देने बालों के नाम हैं। इसी काल में भारत में भाए चीनी पान्नियों के कई बृत्तान्त मिलते हैं जिनसे इस देश में बौद्ध-धर्म की स्थित का भवा-पता चलता है। साथ ही, बौद्ध-कक्षा के कई ध्वश्येष मधुरा, सारनाथ, नालन्दा, ध्वन्ता, बाग और धान्यकूट में पाए जाते हैं, जो कि गुष्त-काल में बौद्ध-धर्म के विकास और समृद्धि के विषय में मूक होकर भी बहुत मुखर हैं। फाहियाल चन्द्रगुष्त हितीय के राज्यकाल में भारत में भाषा। उसने बौद्ध-धर्म की समृद्ध दशा

के बारे में साध्य दिया है, विशेषतः उड्डियान, गन्धार, मधुरा, कबीज, कोशस मगध और ताम्रजिप्ति के विषय में । नाजन्दा विश्वविद्यालय की संस्था की स्थापना भी गुप्त राजाओं के राजाश्रय से ही सम्भव हो सकी थी ।

सातवीं शती के मध्य से हमें कई ऐसे घृत्तान्त मिलते हैं किनसे भारत में बौद्ध-धर्म की स्थिति का स्पष्ट चिन्न मिल जाता है। जहाँ तक उसकी सीमा का प्रश्न है, वह सबसे अधिक ऊँचाई पर पहुँच चुका था। साथ ही उसके अधःपतन का भी आरम्भ हो चुका था। परन्तु बौद्ध शिष्ठण के कुछ बढ़े केन्द्र, यथा नाजन्दा और बलभी में, ज्ञान का प्रकाश निरम्तर जल रहा था। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने राज्यकाल के अन्तिम दिनों में महायान बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया था। परिचम में बलभी के मैत्रक वंश के राजा छुठी शती के मध्य से बौद्ध-धर्म के आश्रयदाता बन गए थे। कई बौद्ध भग्नावशेष वलभी में खोजे गए हैं, जो कि बौद्ध-धर्म के अस्तित्व का साक्ष्य, उस प्रदेश में दसवीं शती सक देते हैं।

हर्ष के राज्य के बाद जो शती बीती उसमें ऐसी भराजक भवस्या फैली जो कि बौद्ध-धर्म जैसे मठप्रधान धर्म के विकास के लिए उपयुक्त नहीं थी। राजाध्य पर ही ऐसे धर्म का विकास भवलम्बत रहता है। बौद्ध-धर्म कारमीर में प्रचलित रहा, विशेषतः वहाँ की स्वात घाटी में। वलभी भादि कुछ स्थानों में बौद्ध-धर्म प्रचलित था, परन्तु उसकी दशा भ्रम्छी नहीं थी। फिर भी, बब बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे भारत के भन्य भागों से विलुप्त हो रहा था, तब पूर्वी भारत में पान्न वंश के राजाश्रय में उसका दूसरा बड़ा पुनरुखान हो रहा था। इस राजवंश के बहुत से शासक पक्के बौद्ध थे। नालन्दा विहार को उन्होंने बड़े भनुदान दिए, भौर विक्रमशीला (विक्रमशिला), श्रोदन्तपुरी भौर सोमपुरी के नए विहार स्थापित हिए।

इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुप्तों के विकास से पहले कुछ पुराने श्रध्यवन-केन्द्र उपेचित हो चुके थे, फिर भी कुछ नये केन्द्र भी इसी काल में बने। यह नये केन्द्र बहुत से नहीं थे, परन्तु धारम्मिक गुप्तकाल में काश्मीर बौद श्रध्ययन का सबसे बड़ा केन्द्र था। बाद में नालन्दा की स्थापना क परचात यह श्रध्ययन-केन्द्र धीरेधीर पूर्वी भारत की श्रोर बदलता गया। नालन्दा करीब तीन शती तक समूचे बौद जगत पर छाया रहा, छठी से नौवीं शती तक। महान पाल राजाशों के राजाश्रय के बावजूद, नालन्दा से बढ़ कर दो श्रोर संस्थाएं बन गईं—विक्रमशिला श्रीर श्रोदन्त-पुरी—जो कि पालों के समय में स्थापित हुईं। पूर्वी भारत में कई नथी संस्थाएँ बनी श्री—विक्रमशिला, श्रोदन्तपुरी, जगहल, विक्रमपुरी इत्यादि। उन्होंने नौवीं से बारहवीं शती तक बौद-संस्कृति विषयक सारा कार्य श्रपने में केन्द्रित-सा कर किया था।

## उत्तरी देश

### मध्य एशिया और चीन

मध्य प्रिया में बौद्ध-धर्म कब शुरू हुचा, इसकी निश्चित तारीख नहीं मिलती, फिर भी यह प्रायः निश्चित है कि धुमन्तू टोलियाँ, जैसे शक और कुवाया जातियाँ और भारतीय ब्यापारी अपने साथ भारतीय संस्कृति के और बौद्ध-धर्म के कई तत्त्व पूर्वी तुर्किस्तान के कई राज्यों तक ले गए। यह सब ईस्वी सन् के एक शती पूर्व तक होता रहा। अब इस बात का स्पष्ट साच्य मिला है कि इस प्रदेश के दिख्य के हिस्से में कुब छोटे भारतीय उपनिवेश स्थापित हो चुके थे—खोतान से खबनोर प्रदेश तक। एक भारतीय उपभाषा, जो उत्तर-पश्चिम की बोली के समान यी, इन प्रदेशों की सरकारी भाषा थी। भारतीय उपनिवेश बसाने वाले प्रथम यात्री बौद्ध-धर्म की इस प्रदेश में ले गए।

प्राचीन लोवान को परम्परा के अनुसार अशोक के एक पुत्र कुस्तन ने यह राज्य परिनिर्वाण के २३४ वर्ष परचात यानी ईसापूर्व २४० में स्थापित किया। उसके प्रपौत्र विजयसम्भव ने लोवान में बौद-धर्म स्थापित किया। एक बौद्ध विद्वान् जिसका नाम आर्य वैरोचन था, भारत से आया और वह राजा का प्रधान उपदेशक बना। लोवान में पहला विहार २१२ ईसापूर्व में स्थापित हुआ। परम्परा आगे यह भी बताती है कि एक भारतीय राजवंश लोवान में ४६ पीढ़ियों तक राज करता रहा। सब बौद्ध-धर्म इस प्रदेश का प्रधान धर्म बना रहा। अपने समृद्धिकाल में, बौद्ध-धर्म के लोवान में करीव चार हज़ार केन्द्र थे, जिनमें चिहार, चैत्य, मन्दिर आदि सभी थे। चीनी यात्री, जैसे फाहियान, सोङ्-युन और युधान-ध्यांग आदि, लोवान में बौद्ध-धर्म के आठवीं शती तक फलने-फूलने के प्रमाण देते हैं। लोवान दिख्य के प्रदेशों में बौद्ध-धर्म के प्रसार का मुख्य चेत्र बन गया, यथा निय, कालमदन (चेर्चन), कोराइना (लुलन) और कोक्कुक (काशगर)।

चीनी तुर्किस्तान के उत्तरी हिस्से में चार महत्त्वपूर्ण राज्य थे, जिनके नाम थे भरक ( श्रव्यु ), कुच, श्रानिदेश ( कर-शहर ) और काओ-चंग ( तुरकान ) । कुच इन चार प्रदेशों में सबसे श्राधिक शक्तिमान या श्रीर उसने दूसरे उत्तरी राज्यों में और चीन में बौद-धर्म के प्रसार में महत्त्वपूर्ण माग किया । कुच में बौद-धर्म ईसा की प्रथम शती में कैंवा । वीसरी शती के चीनी बुचान्तों से पता चलता है कि उस काख-ख्यड में करीब एक हज़ार स्तूप और मन्दिर कुच में थे । कुच के बौद-धिड चीन गए और उन्होंने बौद प्रन्थों के श्रव्याद का बड़ा काम किया । पुरातत्वविषयक शोध से

पता चलता है कि बौद-धर्म चाठवीं शती तक उत्तर में एक विकासशील धर्म था। इन प्रदेशों के पतन के बाद बौद-धर्म ११वीं शती तक राजाश्रय पाता रहा। राजाश्रय देने वाले थे उहगुर तुर्क, जिनकी राजधानी तुरकान प्रदेश में थी।

चीन में बौद-धर्म पूर्वी तुर्किस्तान की घुमन्त् जातियों ने ईसा पूर्व प्रथम शती के अन्त में फैलाया। एक शताब्दी के भीतर वह ऐसा धर्म बन गया जिसे सरकारी रूप से सहनीय धर्म मान जिया गया। बौद विद्वान ईसा की प्रथम शती के अन्त से चीन में चाने खगे, और उनका कार्य वहाँ अधिक ज़ोरों से होने छगा। परन्तु समूचे हन काल (६१—२२० ईस्वी) में यद्यपि कई विद्वान चीन में आए, चीनियों के बीच कार्य करते रहे, और उन्होंने चीनी भाषाओं में कई बौद प्रन्थों को अन्दित किया, फिर भी बौद-धर्म को स्थानीय धार्मिक मठवादों से बहुत संघर्ष करना पड़ा। कन्प्यूशियन मठ को धर्म का रूप देने का यत्न हन-काल में किया गया, चूँ कि परम्परा से उस मतवाद का राज-दरबार में और सामन्त-वर्ग पर बड़ा प्रभाव था और ये वर्ग बौद-धर्म को वर्ष मानते थे। ताओ मत धर्म के रूप में बहुत मज़बूती से जह पक्ष चुका था, परन्तु उसकी दार्शनिक एडभूमि बौद-धर्म से अधिक कमज़ोर थी। इस कारया से बौद-धर्म देशज धर्मों से अधिक प्रभाव जनदी जमा सका।

कम्प्यूशियस के धर्म की तुलना में बौद-धर्म श्रधिक सुविकसित धर्म था, श्रीर वाशं मत से उसका तरन ज्ञान श्रधिक गहन था, इसलिए उसने जलदी से चीनी खोगों को श्राक्षित कर लिया। चीनी भद्रवर्ग भी बौद-धर्म के एड में प्रतिपादन करने खेगे। इस प्रकार से माऊ-स्सिड ने, जो कि हन-काल (१७० से २२४ ईस्वी) के श्रान्तिम वर्षों में हुआ, एक वार्तिकभाष्य जिला जिसमें उसने बौद-धर्म के सिद्धान्तों की कन्फ्यूशियस श्रीर जाशोस्ते के सिद्धान्तों से तुलना की, श्रीर प्रथम मत की महत्ता प्रतिपादित की।

माऊ-स्सिड जैसे बोगों के बेखन से शिचित चीनियों के मन में भी बौद-धर्म के प्रति चारवासन का भाव जागा। चीन में चाये भारतीय बौदों चौर उनके शिष्यों के द्वारा जो पित्रत्र जीवन बिताया जा रहा था, वह भी चीनियों को इस नये धर्म के प्रति चाकिर्वत किए बिना न रह सका। इस नये धर्म के विकास में विदेशी राजवंशों का राजाश्रय भी उपयोगी सिद्ध हुआ। वेई राजवंश, ईसा की चौथी शती में प्रवत्त हुआ। उसका मूल विदेश में था। वे चीन में बौद्ध-धर्म के बड़े आश्रयदाता थे, धौर उस देश में बौद्ध-कला के सब बड़े कामों के आरम्भकर्ता थे। इस राजवंश के प्रथम सन्नाट ने बौद्ध-धर्म को एक राज-धर्म बनावा।

इस समय के बाद तो बौद-धर्म १ । वीं शती तक चीन में फलता-पूजता रहा ।

एक के बाद एक भारत से बौद्ध जावार्य जाय जीर उन्होंने इस सद्म- पूड को बराबर प्रजवित्तत रखा। बौधी शती से चीनी भिष्ठ स्वयं भारत में जाने खारे जीर बौद-धर्म का गहरा अध्ययन करने खारे। बहुत-सा बौद्ध साहित्य, जो कि भारतीय मूख प्रम्थों से भारतीय और चीनी आचार्यों ने अनुवादित कियाथा, चीनियों को अनुवाद के रूप में बौद्ध-धर्म पड़ने-समफने में सहायक होता रहा। कुछ अनुवादों का बढ़ा साहित्यक महत्त्व था और वे चीनी साहित्य में श्रेष्ठ ग्रन्थों ( स्सासिक्स ) के रूप में माने गयु।

बौद्ध-धर्म का चीनी जीवन और विचारों पर प्रमाव बद्दा भारी या। कुछ देवता-विषयक धार्मिक विश्वासों के ध्रतिरिक्त, बौद्ध-धर्म ने चीन में पुनर्जन्म, कार्य-कारख सिद्धान्त, और इद्द कर्म का फल धन्यत्र भोगना धादि विश्वासों को फैलाया। विशेषतः यथार्थ के विषय में यह धारखा कि प्रकृति के प्रत्येक क्या-क्या में वद्द व्याप्त है, और चिर-भंगुरता का सिद्धान्त, बौद्ध-दर्शन के ये ऐसे दो तत्त्व हैं जिनका चीनी कवियों और कलाकारों पर बद्दा धासर पद्दा और चीन की सौद्ध्य-विषयक दृष्ट इन सिद्धान्तों ने निर्यात की। बौद्ध-धर्म ने चीनियों में एक गहरी धार्मिक भावना धौर गहन विश्वास निर्मित किए, जिससे चीनी कला की महान कृतियाँ निर्मित हुई, बैसी कुन-कार्क, हुक्-मेन, तुन-हुआरू चादि स्थानों में मिलती हैं।

## कोरिया और जापान

सुदूरपूर्व में एक महस्त्वपूर्य बौद्ध-केन्द्र कोरिया है। ईसा की चौयी शती के खारम्म से बौद्ध-धर्म से उसका परिचय हुआ। उन दिनों कोरिया प्रायद्वीप के तीन भाग थे, कोगुयु उसर में, पाक-चे दिख्य-पश्चिम में और सिजा दिख्य-पूर्व में। इन बीन भागों में बौद्ध-धर्म का इतिहास एक-सानहीं है। बौद्ध-धर्म सबसे पहने कोगुयु में एक चीनी भिष्ठ ३७२ ईस्वी में बाये। बारह साज बाद बौद्ध-धर्म पाकचे पहुँचा, एक मध्य-एशियायी भिक्ख मारानन्द के सहारे। सिजा में बौद्ध-धर्म सबसे धन्त में पहुँचा। कोगुयु में बौद्ध-धर्म पुरुचने के तीन बरस बाद वह सिजा में पहुँचा।

कोरिया के बौद-धर्म की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि इसने चीन भीर जापान के बीच एक श्रंखला का कार्य किया। यद्यपि बौद-धर्म को कोरिया में भारम्भ से ही राजाध्रय मिलता रहा, फिर भी उसके सिद्धान्तों में कोई महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था।

कोरिया का बौद-धर्म ईसा की ११वीं शती में प्रपनी परम सत्ता पर या। यह कोरिया के बांग राजवंश का समय था। इस काज से पहले, बौद-धर्म सिखा राजवंश के प्रभाव में फैस रहा था। इस समय, कई प्रसिद्ध विद्वान बौद्ध सिद्धान्तों का भ्रध्ययन करने के लिए चीन पहुँचे। इनमें युग्रान त्सो (६१३-६८३ ईस्वी), जौ फासियान शाला का था, युमान हिम्नाम्रो (६१७-६७० ईस्वी) भौर यी सिमान् (६२४-७०२ ईस्वी), जो दोनों होउचा येन शाला के थे, प्रसिद्ध हैं। ग्यारहवीं सदी के बाद बौद -धर्म, जो कि ग्रव तक सिद्ध राजवंश से सम्बद्ध धनवान वर्ग का धर्म था, जन-साधारण का धर्म बन गया. विशेष रूप से वि ति'एन. प'ऊ चाम्रो भौर भ्रन्य भिक्लुओं के प्रयत्नों से । यि ति' एन. नामक विद्वान जो चीनी ब्रिपिटक की सचियों के सम्पादन के लिए प्रसिद्ध था-इस चीनी त्रिपिटक को यि ति'एन लु कहते हैं-चीन में बौद-धर्म परता रहा और उसके बाद उसने कोरिया में होउन्ना येन और ति'इएन त' बाई शाखाओं के सिद्धान्तों का प्रचार किया । उसने कोरिया की भाषा में बौद्ध-धर्म पर खेख भी लिखे। फिर भी, प्र'चाड़ी ने कोरिया में जेन बौद्ध-धर्म का प्रचार शहरू किया, जो कि बाद में, इसिहास में इतना महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाला सिद्ध हुआ। मंगील साम्राज्य का युश्रान राजवंश जब वांग राजवंश पर द्याधिपत्य प्राप्त कर चुका, तब कोरिया में बौद्ध-धर्म पर लामावाद का बहुत प्रभाव पड़ा। मंगील साम्राज्य के पतन के बाद, चोसेन (कोरिया) के ही राजवंश ने कन्फ्यूशियस के मत को भपनी संस्कृति के प्रमुख सिद्धान्तों के नाते स्वीकार कर लिया श्रीर इस प्रकार से बौद्ध-धर्म को श्रपने श्रादरपूर्ण स्थान से च्युत कर दिया। यद्यपि उसका कोरिया में राजाश्रय नष्ट हो गया फिर भी जनता के धर्म के नाते वह फलता-फूलता रहा।

श्राधुनिक कोरिया का बौद्ध-धर्म, वस्तुतः ज्ञेन बौद्ध-धर्म है। श्रमिताम बुद्ध या मैत्रेय बोधिसस्य में विश्वास से वह धर्म रंजित है।

जापान को महायान बौद्ध-धर्म का देश कहते हैं। यह बौद्ध-धर्म का रूप आरम्भ में चीन में विकसित हुआ, वहाँ से कोरिया और फिर जापान पहुँचा। उसके बाद बौद्ध-धर्म चीनी और जापानी दोनों प्रकार के भिन्छुओं के प्रयन्तों से विकसित हुआ। जापानी विद्वान सामान्यतः यह मानते हैं कि बौद्ध-धर्म ने अपना पहला रूप वहाँ ४४२ ईस्वी में दिखलाया और वह कुद्रर (पक्रचे) से आया, जो कि कोरिया का एक श्रंग था।

हमारी दृष्टि से, जापानी बौद-धर्म का निम्न ऐतिहासिक विभाजन किया जा सकता है---

- भ्रायात का काल । छठी से सातवीं शताब्दी ईस्वी । (श्रसुक भ्रीर नर काल)
- राष्ट्रीयकरण का काल । नौवीं से चौदहवीं शताब्दी ईस्त्री । (ही मान भीर कमकुर काल)

- ३. परम्परा-निर्वाह का काला। पन्द्रहर्षी से बीसवीं शताब्दी ईस्वी। (मुरी-मशी, मोमोयम, श्रीर एदो काल, श्रीर श्राप्तीनक काल)
- (1) द्यायात का काल बौद्ध-धर्म का पहला रूप, जापान में खपने द्यापको खितोबाद के सनुकूल बनाने के नाते न्यक्त हुआ। शितोबाद जापान का देशज धर्म-पन्य था। इस कार्य के लिए, बौद्ध भिक्खुओं ने पितर-पूजा को मान लिया धौर बुद्ध की प्रतिमा के साथ-साथ ने शिंतो मत के देवताओं की भी पूजा इस बहाने करने लगे, कि ने सब देवता बुद्ध के ही निभिन्न ध्रवतार हैं। इस प्रकार से बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे खन-साधारण में स्थापित हो गया। उसने शिंतोबाद को पूरी तरह से छोड़ नहीं दिया।

इसका एक बड़ा लाभ यह था कि जब बौद्ध-धर्म ने पहले जापान में ध्यपना रूप दिलाया, तब वह चीन की बहुत विकसित संस्कृति के साथ-साथ ध्याया। उसके घ्रधिकतर सांस्कृतिक रूप के कारण बौद्ध-धर्म धनी सामन्सवर्ग ने स्वीकार कर लिया, और यही वर्ग उस समय जापान का बौद्धिक वर्ग था। एक बार भद्र-वर्ग के इसे स्वीकार कर लेने पर सारे देश में बौद्ध-धर्म बहुत जल्ही से फैल गया। प्राचीन जापान के कई सम्राट बौद्ध बने और उन्होंने ध्रपने जीवन के ध्रादर्श के रूप में बौद्ध-धर्म के कई सिद्धान्त मान लिए। राजपुत्र शोकोतु ने (४०४-६२१ ईस्वी), जो सम्राह्म के कई सिद्धान्त मान लिए। राजपुत्र शोकोतु ने (४०४-६२१ ईस्वी), जो सम्राह्म के उसने तीनों पिटकों पर टीकाएँ लिखवाई। वस्तुतः जापान ने बौद्ध-धर्म के लिए वही किया, जो कि सम्राट श्राह्म ने भारत में बौद्ध-धर्म के लिए किया, या कि कर्मस्टेटाइन ने ईसाई धर्म के लिए रोमन साम्राज्य में किया।

उन दिनों चीन से जो बौद्ध-धर्म के पन्थ लाये गए वे हुः थे—कुश (म्रिन-धर्म होश शाला), सान्दरान (माध्यमिका को तीन टीका वाली शाला), जांजिरसु (सत्यिखिंद्ध-शास्त्र शाला), केगौन (भ्रवतंत्रक शाला), होस्सो (धर्म-लच्च्या शाला), धौर रिस्सु (विनय शाला)। यह बेहतर होगा कि इन्हें धार्मिक पन्थ कहने के बजाय बौद्ध संस्थाएँ कहा जाय।

(२) राष्ट्रीयकरण का काल अथवा जापानी बील-धर्म का दूसरा काल दो नए पंथों की स्थापना से शुरू हुआ—ोन्दाई भीर शिंगोन । ये पंथ कमशः साईची (७६७-८२२ ईस्वी) भीर कुकई (७७४-८३४ ईस्वी) ने स्थापित किए । उनका उद्देश्य था बौद्ध सिद्धान्तों का राष्ट्रीयकरण जिससे कि बौद्ध-धर्म जनसाधारण का धर्म बन सके। उसी समय, उनका उद्देश्य था बौद्ध मठों में भिक्खुओं को अनुशासित रखना, जो कि दैनन्दिन ऐहिक जीवन से दूर रहते थे। इन दो पन्थों

का प्रमुख गुवा यह था कि उन्होंने केवल बाध्यास्मिक मोच पर ही ज़ोर नहीं दिया, परम्तु साथ ही इस जीवन भीर जगत के सिद्धान्तों की परिपूर्ति पर ज़ोर दिया।

तेन्दाई चौर शिंगोन भिक्खुकों के प्रयत्नों से बौद्ध-धर्म का राष्ट्रीयकरण हो सका चौर धीरे-धीरे वह लोकप्रिय बनने लगा। फिर भी कई समस्याएँ सुक्षकाने को बाकी रह गई थीं। यह सिद्धान्त कभी भी इतने ऊँचे भौर केवल विद्वानों के समक्षने लायक थे। उन्हें जनसाधारण तक पहुँचाना था। बनसाधारण तो कन्ध-विश्वासों में हुवा हुन्ना था। सो इन सिद्धान्तों के साथ जब तक चमत्कार नहीं जुक्ते तब तक वे जनप्राह्म कैसे बनते ? साथ ही बौद्ध-धर्म के प्रसार के साथ-साथ ज्यों-ज्यों परिस्थितियाँ बदलीं, उससे कई लोगों को यह प्रराण मिली कि वे इस दुनिया को छोड़ कर पारलीकिक मामलों में धाध्यास्मिक शान्ति लोजें।

एक नई बीद विचारधारा दसवीं शती में चल पड़ी। वह थी अमिताम बुद्ध में विश्वास। कई लोग इस धर्म के अनुयायी बनाए गए। वे केवल अमिताम बुद्ध का नाम-जाप करते— इस धाशा से कि उनके पवित्र देश में उनका पुनर्जन्म होगा। इस आम्दोलन के पीछे-पीछे कई स्वतन्त्र नये पन्थ चल पड़े जो कि अमिताम में विश्वास करने पर ज़ोर देते थे। वे नये पन्थ, जो कि १२वीं और १६वीं शती में चल पड़े, ये थे— युजु-नेनबुत्सु, र्योनिन (१०७२-११३८ ईस्वी) द्वारा स्थापित; जो दो-शिन, शिनरान (१९७३-१२१२ ईस्वी) द्वारा स्थापित; जो दो-शिन, शिनरान (१९७३-१२६२ ईस्वी) द्वारा स्थापित; और जि, इप्पेन (१२३१-१२८६ ईस्वी) द्वारा स्थापित। इन सब पन्थों में यह बात समान थी कि युगुष्ठओं के लच्या सामान्य थे, और विचार और आचार को शुद्ध करने के और सरख बनाने के रास्ते एक-से बताए गये थे। इन कारखों से, कई साधारण लोग उन पन्थों का अनुयायित्व कर सके। विशेषतः किसानों और सिपाहियों में से कई अनुयायी बने।

कमकुर काल में, जब कि ये पंथ चरितत्व में चाये, जापान में सामन्त-शाही का विकास हुचा। इसी कालखयड में दो नये पंथ सामने चाये। एक या ज़न, जिसे ईसई (१९४१-१२१४ ईस्वी) चौर दोगेन (१२००-१२४३ ईस्वी) ने स्थापित किया, चौर दूसरा या निचिरेन जिसे निचिरेन (१२२२-१२८२ ईस्वी) ने स्थापित किया था। इन दो पंथों में भी वे सब विशेषताएँ चा गईं जो कि पवित्र देश में विश्वास करने वाले ऊपर उल्लेख किए हुए पंथों में चीं, यद्यपि दोनों के सिद्धान्तों में विचित्र विरोधाभास था। एक का विश्वास था कि दूसरों की शक्ति में श्रद्धा रखने से मुक्ति मिलेगी। यह था 'शुद्ध देश वाले के सिद्धान्त में विश्वास था, इसरे का चपने स्वयम् के प्रयस्न से मुवित पाने के सिद्धान्त में विश्वास था, बिस पर ज़ेन भीर निषिरेन सिदान्त भाषारित ये। ज़ेन बौद-धर्म के भनुवायी भिषकतर योदा वर्ग में रंथे, भीर दन्होंने जापान की संस्कृति पर काफी प्रमाय दाजा।

इन नए पंथों के विकास से बौद्ध-धर्म पूरी तरह से जनसाधारण द्वारा स्वीकृत हो गया। इस प्रक्रिया की बहुत सी मंज़िलें इतनी स्पष्टतः शंकित हैं कि राष्ट्रीयकरण और जनसाधारणीकरण शब्दों से जापानी बौद्ध-धर्म के इतिहास में युगान्तकारी मोइ ध्वनित होते हैं। इसी कारण से, श्राप्तनिक जापानी विद्वान कमकुर काल की धोर विशेष रूप से ध्यान दिखाते हैं, जब कि बौद्ध-धर्म पूरी तरह से जापान में छा गया।

(३) परम्परा-निर्वाह का काल-कमकुर काल के बाद जापानी बौद्ध-धर्म में कोई महस्त्रपूर्ण विकास नहीं हुन्ना । देवल बहुविध शाखाएँ विस्तृत हुई ।

ईदो काल (१६०३-१८६७ ईस्वी) में बौद्ध-धर्म जापान का राष्ट्रीय धर्म बन गया। इसका श्रेय वोकुगव शोगुनते के राजाश्रय को है। इस विकास का प्रधान कारण यह था कि सरकार धाशा करती थी कि इस प्रकार से सापानी जनता पर ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। इस काल में, बौद्ध-धर्म इतना खोकप्रिय बना कि इस युग के धन्त में बौद्ध-धर्म विषयक कार्यक्रम ने विद्वचापूर्ण धर्म्ययन का रूप से लिया। इसी से आज के बौद्ध धर्म्ययन और शोध की नींव पदी।

१८६८ ईस्वी में मेईजि के पुनर्स्थापन के बाद बौद्ध-धर्म का श्राता जैसे को गया। उसको मिलने बाला जनाश्रय भी कम हुआ। राष्ट्रीयतावादी शिंतो धर्म की छोर से विरोध होता रहा। भिष्ठ भौर अनसाधारण दोनों ने इस खतरे को कम किया। शागे चल कर सरकार ने नये विधान में पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता दे दी। साथ ही कई भिष्ठ जिन्होंने बौद्ध-धर्म के नये सिद्धान्त वैज्ञानिक हंग से खोज निकाल थे, वे पुराने सिद्धान्तों में नया अर्थ पाने खगे। कुछ बौद्ध मिशनरी अमरीका, हवाई हीए तथा अन्य देशों में नथे रूप से बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए गये।

## तिब्बत (मध्य) श्रीर लद्दाख

जहाँ-जहाँ बौद-धर्म के उपदेश पहुँचे, जनता के इदय में एक नई ऐतिहासिक चैतना वे जगाते रहे। इसका बहुत घच्छा उदाहरण तिम्बत है। जैसे भारतीय इतिहास जिल्लित रूप में महान बौद सम्राट धशोक के समय से जिल्ला जाने जगा, उसी प्रकार से तिम्बत का इतिहास भी तिम्बत के सबसे गुणवान राजा कोड्-बस्सन-सग्म-पो (जन्म ६१७ ईस्बी) के समय से जिल्ला हुआ मिजता है। इस राजा

ने विब्बती बोखी के लिए वर्णमाला देकर एक लिखित रूप दिया, जिससे कि भारत से उसके देश में बीद-धर्म था सका । विब्बत के बास-पास की बीद दुनिया से सांस्कृतिक सम्पर्क उस राजा के दो शताब्दी पहले से शुरू हुए होंगे । ये श्रास-पास के प्रदेश थे : भारत. खोतान, मंगोजिया, चीन श्रीर बर्मा। एक सम्भवनीय तिब्बती दन्तकथा के भ्रतुसार, कुड़ बीद प्रचारक भारत से भ्राये भीर उन्होंने तिब्बती राजा, थी थो-री को बीइ-प्रन्य में ट रूप में दिए, परन्तु इन भारतीय प्रचारकों को निराश हो कर खीट जाना पड़ा, क्योंकि इस विज्वती राजा के दरबार में कोई भी लिपि का ज्ञान नहीं रखवा था । भरूर वय में ही बहुत मेथावी छोटे राजकुमार स्नोङ् -बस्तन की बड़ी लज्जा श्रीर होन-भारता का अनुभव हुआ होगा, श्रीर उसमें अपने खोगों के पिछड़ेपन को दूर करने को बड़ी चाह जागी होगी, न्योंकि जब वह राजगही पर बैठा हो उसने निश्चयपूर्वक श्रवनी सैनिक शक्ति इतनी बढ़ाई कि नेपाल के राजा श्रंशुवर्मन जो दृष्टिया में थे चौर उत्तर में चीन के सशक्त सम्राट ताई सुरू ने यह अधिक अच्छा समभा कि इस तिब्बती राजा के साथ सुलह कर लें, श्रीर उसकी चाह को उन्होंने इस तरह श्रादर दिया कि दोनों ने श्रपनी राजकन्याश्रों का विवाह उस राजा के साथ करा दिया । यह दो रानियाँ, नेपाल की अ कुटी श्रीर चीन की वेन-चेक् , श्रपने साथ अपने घरों में श्रद्धोभ्य, मैंत्रेय श्रीर शाक्यमुनि की प्रतिमाएँ लाई। इस प्रकार इस तिब्बती राजा की इच्छा पूरी हुई कि बौद्ध-धर्म का विब्बत में प्रचार करके भापनी जनता को सभ्यता की भ्रमपंक्ति में वह लाए । वस्तृतः इन विवाहों का निश्चय होने से पहले ही राजा ने ऐसी कई बातें की थीं कि जिससे उसे ऐसे ऊँचे विवाह-सम्बन्ध प्राप्त हो सकें। उसने अपने दरबार के एक हांशियार विख्वती को चुना। इसका नाम था थीन-मि सम् भी-ट, स्त्रीर उसके साथ सीलह श्रीर सुमुद्धश्री की चुना, जिन्हें दक्तिण भारत में प्रमुख बौद्ध विद्यापीठों में उसने भेजा, भारतीय शिलालेख-पठन, ध्वनिशास्त्र तथा व्याकरण का श्रध्ययन करने के लिए. श्रीर इन विद्याश्चों में पारंगत होने पर तिब्बतो भाषा के लिए एक लिपि उन्होंने खोज निकालो, श्रीर उस भाषा का ब्याकरण भी स्थिर किया । थोन-भी ने श्रपने श्राप को सौंदा हुन्ना काम इतनी चन्छी तरह से किया कि तिब्बता लिपि तथ। ब्याकरण पर उसने धाठ स्वतन्त्र प्रन्थ लिखे और कुछ संस्कृत बीद प्रन्थों के अनुवाद भी तिब्बती में किए। उसे सदा तिब्बती साहित्य के पिता के नाम से याद किया जाता है। उसके जीवन-काल में स्नाइ-बरसन ने ऐसे नियम प्रचलित किए जो कि बीद-धर्म के दस इराजकर्मी के समान थे। एहासा में रमोचे श्रीर जांखड़ में उसने प्रसिद्ध मन्दिर बनाए, और पोटाला नामक ग्यारह मंजिल वाला महल निर्मित किया। भाज भी उस बड़े महस्र का एक दिस्सा खंडदर के रूप में बाकी है, जो कि शायद सबसे निचला दिस्सा धौर उसका मूल कोटा रूप रहा होगा। बौद्ध-धर्म धपने सारे सांस्कृतिक विकास धौर सरंजाम के साथ तिब्बत में लाया गया। उसने धीरे-धीरे पुराने वृष्ण तथा नाग इत्यादि की पूजा करने वालों के फोऊन विश्वासों का स्थान प्रहया कर लिया। तिब्बत के इतिहास में एक नये बौद्ध युग का धारम्भ करने का क्षेय तिब्बत के प्रथम महान सम्राट स्रोड्-बत्सन-स्गम पो को दिया जाना चाहिए। बह इस्लाम के संस्थापक मुद्दम्मद का, कन्नीज के सम्राट हर्ष का धौर चीन के तीर्य-यात्री विद्धान युग्रान-च्वांग का समकालीन था।

यद्यपि बौद-धर्म तिब्बत में ऐसी सौमाग्यशाजी परिस्थितियों में भाषा, फिर भी वह उत्तरी भासानी से या जल्दी से जैसा कि स्नोङ् बस्सन ने सोचा था एक विदेशी भूमि में गहरी जहें न जमा सका। देशज फाऊन विश्वासों से इस नये बौद्ध-धर्म को कम से कम वीन शवी तक निरन्तर कठिन संघर्ष करना पड़ा। उसे पुराने भन्धिवश्वासों को दूर करना पड़ा, नये सममौते करने पड़े, भ्रनन्त काज से जो विचित्र रिवाज भीर परम्पराएँ चली था रहीं थीं उनके श्रतुकूब भ्रपने भापको ढाजना पड़ा, उसमें कई बार पराजय भीर निर्वासन भी सहना पड़ा। यह सब कुछ ग्यारहचीं शती में श्रतिश के भ्राविभाव तक चलता रहा, जब बौद्ध-धर्म, भ्रन्तत:, सच्चे भ्रथं में तिब्बत का राष्ट्रीय धर्म बन गया।

स्रोक् बत्सन के बाद, उसके पाँचवे वंशज के समय में बौद्ध-धर्म की प्रतिष्ठा पुनः राज्य धर्म के नाते हुई। उसका नाम था खी-स्रोक्ड-ल्दे-बत्सन (७४४-७६७ ईस्वी)। श्रपने शक्तिशाली फाश्रोन श्रफसरों के विरोध के बावजूद, उसने नालन्दा विश्वविद्यालय के शान्तरित्तत को तिन्वत बुलाया, श्रीर भारतीय बौद्ध-धर्म के सच्चे सिद्धान्तों को श्रपने लोगों में फैलाने धौर व्यवस्थित रूप से धर्म-परिवर्तन कराने का काम बड़ाया। शान्तरित्तत द्वारा दस कुशल धर्मों श्रीर कारण-परम्परा के चक्र विषयक सिद्धान्तों पर दिए गए बहुत प्रभावशाली उपदेशों का कोई श्रसर न हुआ। कुझ प्राकृतिक विपत्तियाँ जैसे संस्थावत श्रीर महारोग इस समय देश भर में फैले, उन्हें विरोधकों ने यह रूप दिया कि बौद्ध-धर्म की विकृत शिष्ठा के कारण यह प्रकीप हो रहे हैं, श्रीर राजा को श्रन्त में कुछ समय के लिए उसे तिब्बत छोड़ कर जाने का श्रादेश देना पड़ा, क्योंकि तिब्बती जनता उससे नाराज़ श्रीर उसकी विरोधों हो गई थी। भारतीय उपदेशक इतना बुद्धिमान था कि वह जान गया कि केवल संत्रवाद की विचित्र चमस्कारमय पद्धियों में विश्वास करने वाला ही जनसाधारण पर श्रपना कि का सम्त था। जनता श्रादिम जारू-टोने श्रीर श्रद्धात सहसा-घटतों

पर इतना विश्वास करती थी । इस प्रकार से उसने यह सिफारिश की कि पद्मसम्भव, सी तन्त्रवाद के प्रवस्न समर्थंक थे, उन्हें स्वात बाटी के उर्ग्यान से बुसाया जाय भीर इस प्रकार से विरोधियों को उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया जाय । उसके बाद तो बौद्ध-धर्म के पुनर्स्यापन के जिए शांतरचित वहाँ जौटकर चले ही धाएँगे। सभी भी तिम्बरी जितने भादर से पदमसम्भव (गुरु रिम्पोचे) को देखते हैं, उससे पता चलता है कि इस काम में कहाँ तक उसे सफलता मिली। सी-स्रोड़-लदे-बरसन के राज्य की भन्य घटनाओं में उसकी चीनी सेना पर विजय, जो कि पोटाजा के सम्मुख एक स्तम्भन्नेल पर श्रंकित है, श्रीर बसम-यास में तिम्बती नीज विहार की स्थापना उल्बेखनीय है। यह विहार बिहार के उद्यम्तपुरी विहार के नमूने पर था। इसरा काम था खदुदंकर महत्त्व में अनुवादित बीद-कृतियों की सूची का निर्माण, बीर तिब्बत में शान्तर्श्वित के लीट धाने पर बातुवादित कार्य को पुनर्ध्वस्थित करना । वहाँ ब्राक्ट ईसा की भाठवीं शती में शान्तरश्चित की मृत्यु हुई । धर्म-प्रचारक के नाते उसका जीवन बड़ा खम्बा और विक्यात रहा। शान्तरिश्वत की मृत्यु के बाद उसने बौद्ध-धर्म के रचनारमक पद्ध पर जो बज्ज दिया था, वह कम होकर बौद-दर्शन की विध्वंसारमक परम्पराएँ चन्न पड़ी जिनका उपदेश चीनी भिनसूर्घो ने दिया और विध्नत में बहुत अरसे तक उनका ज़ोर भी रहा। उनकी चुनौती का सामना करने के जिए राजा ने शान्तरचित के सुयोग्य शिष्य और भाष्यकार, कमलशील को नालंदा से बुखाया । दोनों पर्कों के बीच में राजा के सामने बहस होती रही, और कमखशील आखिर जीत गए। चीनी दार्शनक भिक्ख के पचधरों की भावनाएँ हार जाने पर इसनी कदबी हो उठीं कि भारतीय भिन्न का खन कर दिया गया। उसका मृत शरीर मसाखे से बाँधकर स्हासा के उत्तर में एक विदार में सभी भी सुरिचित रखा है। राजा स्ती-स्रोक्-स्दे बस्सन, जिसकी शक्ति और विद्वार के कारण उसे विकावी मंजुश्री का अववार मानते थे, शोक-विद्वत होकर अस्टी ही मर गये। उसके शक्तिशाली बौद साम्राज्य का दाय मिखा उसके बहुत संवेदनशीक शीर भादर्शवादी पुत्र मु-ने-बन्सन-पी की । करुया शीर समया के बीद सिद्धान्त इस कल्पनाशील राजपुत्र के हृदय को इस प्रकार छ गए थे. कि ज्यों ही वह गद्दी पर बैठा, उसने अपनी प्रजा में सम्पत्ति का समान भाव से वितरका श्रुरू कर दिया। उसका आयोजन इतनी सफलता से न चल सका, क्योंकि ध्रम की महत्ता को उतना महत्त्व नहीं दिया गया था. और विषमताएँ उसमें अनिवार्य रूप से प्रस गईं। उसका जनता के जिए अप्रिय राज्यकाल अधिक समय तक न चल सका । उसी के रिश्वेदारों ने उसे प्रदूर दे दिया और उसी के माई सी-स्दे-स्रोड-सरसन

को गद्दो पर बैठाया । उसने भारतीय प्रन्थों को विष्यती में श्रतुवादित करने में नये सिरे से प्रोत्साहन दिया, श्रीर पहस्रा संस्कृत कोश जिसका नाम था महान्युत्पत्ति (माध हंस्वी) प्रकाशित हुन्ना ।

स्नो-च्दे-स्नोङ्-बरसन ने अपने छाटे पुत्र का नाम रज-प-चेन (८१६-८६८ ईस्वी) रखा। यह उसका बंशज बना बड़े भाई ग्लङ्-दर-म के स्थान पर। रज-प-चेन को वहाँ के देशवासी तिब्बती बौद्ध-धर्म के सुवर्ण युग का तीसरा सबसे बढ़ा धर्म-संरक्षक मानते हैं। उसकी बौद्ध-धर्म के प्रति श्रद्धा इतनी विज्ञच्या थी कि उसने अपने छोटे पुत्र को भिष्ठभों की प्रतिज्ञाएँ दिखवाई, दीचा दी, बौद्ध-भिष्ठभों को कई प्रकार की सुख-सुविधाएँ और शासनिक अधिकार दिए और उसके जम्बे बालों को करवा कर बौद्ध पुजारियों द्वारा उपदेश देते समय चटाई की भौति प्रयुक्त करने की भी अनुमति दी। रज-प्-चेन ने अपने साम्राज्य की सीमाएँ बढ़ाई और उसी के राजाभय में तिब्बत का पहला इतिहास भी जिल्ला गया।

विन्यत में एकद्रत्र राज्य, श्रीर बौद्ध-धम की प्रविच्छा, जिससे कि सब तक बसकी सुल-सुविधा में इतनी वृद्धि हुई थी, एकदम कम हो गई, अब एक दिव रख-प-चैन का खन उसके उपेषित बड़े भाई ग्लक्-दर-म के अनुवाधियों ने कर दिया। उसके बाद ग्लक् दर-म बौद्ध-धमं का कहर दुरमन बनकर गद्दी पर बैठा। बौद प्रविमाएँ गांव दी गईं, विहार बंद कर दिए गए, धार्मिक उत्सवों पर प्रविचन्ध बना दिया श्रीर भिच्च सों को फिर से गृहस्थ बनना पड़ा, नहीं तो उन्हें देश निकाला दिया आता। इन ज्यादिवर्षों का चारों सोर गहरा दिरोध स्वामाविक था। श्रीर इसका बदला जिया गया अब एक दिन एक भिच्च चुपचाप राजा के पास तक बोड़े पर चढ़ कर गया श्रीर खासा सोधा निशाना साथ कर उसने उसे मार डाला (८४१ ईस्ती)।

ग्लाङ्-दर-म ने बौद्-धर्म को ऐसी निर्भयता से द्वाया कि जनता में उसकी बड़ी ही तीन प्रतिक्रिया हुई। विक्वत की राजनीति में यह काल बड़े ही निरचयारमक हंग का है। इससे विक्वत में एक इत्रोय राज्य का अन्त हो गया। देश-निकाला जिन भिष्ठवों को मिला था ने मध्य-तिक्वत की लौट आए और पहले से भी ज्यादा शिक्तमान हो गए। ग्लाङ्-इर-म के कमज़ोर वंशाजों का अपने अधीन राज्यों पर से कबजा कम हो गया था, और इससे विलयधन शुरू हो गया। अन्त में व्हासा के अन्तिम राजा के पुत्र, द्वाल्-इलार-बरसन (१०६-२३ ईस्त्री) ने राजधानी से बिदा माँगी और ने परिचमी विक्वत की ओर गए, जहाँ उन्होंने अपने आपको एक स्वतन्त्र राजा के नाते प्रस्थापित किया। वह खहाला, स्पुरक् और गुगे के तीन प्रदेशों

को अपने अधिकार में लाए और बाद में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों में बाँट दिया। इन तीन राजवंशों के वंशजों में कई विख्यात राजा हए, जिन्होंने बीद-धर्म का दीपक पश्चिमी तिब्बत में बराबर जलाए रखा । विद्वान भिन्नश्रों को उन्होंने राजाश्रय दिया । कई विब्बती विद्वानों को काश्मीर में भेजा। बौद्ध-धर्म के नवीनतम सिद्धान्तों को सममने के लिए और कई महत्त्वपूर्ण संस्कृत बोद्ध-प्रान्थों के तिब्बती में श्रनुवाद करवाए। इनमें सबसे विख्यात था ह लोर-लुद (जिसे कि ज्ञानप्रभ भी कहते हैं)। उसने अपने छोटे भाई के लिए राज्य-त्याग कर दिया और स्वयम् भिन्न बन गया और अपने दो बचों को भी भिन्न बना लिया। बिहार के विक्रमशीला विहार के महान स्राचार्य श्रतिश (जिन्हें दीवंकर श्रीज्ञान भी कहा जाता है) को तिब्बत में बीब-धर्म के श्रध्यापक के नाते लाने का भी श्रेय उन्हें ही है। ईसा की ग्यारहवीं शती में भारत से श्रन्तिम महान श्राध्यात्मिक प्रेरणा श्रविश जाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध-धर्म ने विब्बत की भूमि में गहरी जहें जमाई भौ। वहाँ से बद कर वह धीरे-धीरे एक देशज, धार्मिक दार्शनिक विचारधारा के रूप में फला-फूला। तिब्बती राजाओं के वंशजों ने पश्चिमी तिब्बत में राज चलाया। कई प्रकार की राजनैतिक उथल-पुथल के चलते हुए भी शक्तिशाली स्रोङ्-बत्सन-स्गम-पो के सीधे वंशजों का राज्य श्रभी भी बहाल में चल रहा है।

तिस्वत में शतिश का जीवन श्रीर कार्य इतना महस्वपूर्ण है कि उसे इतनी जब्दी से विण्त नहीं किया जा सकता। उसका विचार श्रम्य श्रध्याय में विस्तार से किया जाएगा। जब से यह तिस्वत में शाए, तिस्वत में बौद-धर्म के कई देशज सम्प्रदाय श्रीर निकाय चल पड़े। इनकी श्रपेश्वा से, श्रारम्भिक मिश्रित श्रीर श्रसंशोधित नीद-धर्म का रूप र्शिष्ट-म-प श्रथवा पुराना मतवाद माना गया, जिनकी बार डपशाखाएँ थीं। इस निकाय के मानने वाले पद्मसम्भव को श्रपना मत-प्रतिष्ठाता श्रीर गुरु मानते हैं। वे देवी श्रीर दानवी दोनों प्रकार की शक्तियों की तृष्टि में विश्वास करते हैं श्रीर वे श्रपनी लाल टोपियों के कारण प्रसिद्ध हैं। श्रतिश के सुधेर हुए उपदेश, जो कि मैत्रेय श्रीर श्रसंग द्वारा स्थापित योगाचार परम्परा पर निर्मर थे, श्रागे चलकर उसके तिस्वती श्राच्य ह्र होम्-स्तोन् के ब्काह-ग्दम्स-प शास्ता के स्थापन का कारण बने। इस निकाय में हीनयान श्रीर महायान दोनों के उपदेशों का संशिक्ष रूप था। इसमें भिच्छमों के जिए श्रह्मचर्थ श्रनिष्ठार्थ था, श्रीर जातू-टोने का भी प्राथान्य था। महान विष्यती सुधारक रसोन्-ख-प ने द्गे-खुम्स प (मूलतः द्गाह-स्दन-प) नामक सम्प्रदाय चलाया, जिससे श्रकह-ग्दम्स-प का बहुत सा श्रमधार कम किया गया श्रीर श्रव यही विश्वती श्रीह-धर्म को प्रमुखतः

द्मिषशासित करता है। आध्यारिमक तथा ऐहिक दोनों रूपों में इस सिदान्त का बाधिपत्य प्रव तिरुवत में सर्वमान्य है, और इसी का परियाम है कि दक्षाई सामा जैसी संस्था वहाँ है—धर्मपीठ पर यह मुख्य गुरु वंश-परम्परा से चलते हैं। वर्तमान दलाई लामा इस धर्म-प्रधान राज्य के चौद्हवें वंशज हैं।

दो झौर निकाय, जो कि बकह-ग्दम्स-प से सम्बद्ध हैं, परन्तु जिनका दृष्टि-कोश कम साधुत्त्ववादी या शुद्धिवादी है, वे ११वीं शक्षी के उत्तराई में स्थापित किए गए। उनके नाम थे ब्कह-र्ग्यु-द्व श्रीर स-स्क्य-प।

ब्कह-र खुद-प (मौखिक परम्परा) तिब्बती लामा मर-प द्वारा स्थापित की गई। यह श्रतिश का मित्र था श्रीर नाजन्दा विश्वविद्यालय के तान्त्रिक नारो प का शिष्य । इस परम्परा की समानता ध्यान-निकाय से हैं, जो कि चीन श्रीर जापान के सभी उत्तरी बौदों का वर्तमान मत है, और उसके प्रधान प्रतिनिधियों में मि-ल-रस-प हुए, जो तिब्बत के बड़े सन्त कवियों में माने जाते हैं, श्रीर जिन्हें गुद्धाशास्त्रों की शिक्षा स्वयम् मर-प ने दी। ब्कह-र ग्युद-प की आशे चलकर कई भीर शाखाएँ हुई जिनमें से दो यानी कर्म-प श्रीर हुब्हग-प का विशेष उस्त्रीख किया जा सकता है। कर्म-प के तीसरे प्रमुख रङ्-म्युङ्-र्दो-र्जे कहत्वाए। उन्हें कर्म-वक्-सी नामक पंथ के दूसरे प्रमुख के आध्यास्मिक वंशज के नाते घोषित किया गया। वह दो वर्ष पहले मर चुके थे। तब से भ्राध्यारिमक वंश-परम्परा का रिवाज चल पड़ा । इस प्रकार से दलाई लामा, पंचेन लामा श्रीर श्रन्य लामाश्रों के खनाव में, कोई सर्वमान्य अवसार गद्दी पर बैटसा है। यह आवश्यक नहीं है कि वह पहले जामा का पुत्र, वंशज या शिष्य ही हो । कर्म-प सिविकम में बहुत ज़ोर पर है भौर नेपाल में उसके भनुयायी कामिक कहलाते हैं। दूसरा प्रधान उप-सम्प्रदाय है हुन रुग-प (प्रथवा गर्जन करने वाला)। उसके सिद्धान्त भूटान में इतने ज़ोरों से फैंबो कि उस देश ने ही बौद नाम प्रपना लिया।

दूसरा सम्प्रदाय, स-स्क्य-प कहजाता है। उसका नाम 'भूरी मिट्टी' इसिखिए रखा गया कि १०७१ ईस्वी में जब पहला मठ बनाया गया तो वहाँ की क्रमीन भूरी थी। वहीं श्राजकत का स-स्क्य बना हुआ है। स-स्क्य-प शाला पुराने रिक्ट् म-प शाला से मिलती-जुलती थी, व्ह्-र्ग्युद-प शाला से कम। सौर इस सम्प्रदाय के भिष्ठ बुद-धर्म का पालन भी पूरी तरह से नहीं करते थे। वे नागालु न के माध्यमिक दर्शन के साधार पर पुराने सौर नये के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। महान त्योन्-ल-प के उदय से पहले वे एक शक्तिशाली श्रेयोनद श्रेष्ठ संगठन में परियात हो खुके थे।

ईस्दी सन् की १३वीं शती में जब वे मंगोज सम्राटों के सम्पर्क में भाए तब विद्या के गहरे प्रेमी होने के नाते वे कष्टर धर्मपरिवर्तन कराने वाखे भी बने । स-स्कृय श्रेष्ठों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था इ-फग्स-प, जो कि मंगोलिया के राजपुत्र खूब्लाई का भाष्यात्मिक गुरु बना। राजपुत्र खूब्लाई जब चीन का प्रथम मंगील सम्राट बना वी उसने मध्य-तिब्बत की सार्वभौम सत्ता स-स्वय के प्रधान पुजारी को सीप दी । इस घटना का काल था १२७० । इस प्रकार से तिब्बत में धर्मप्रधान राज्य का एक नया युग शुरू हुआ। स-स्वय-प ने बहुत से प्रसिद्ध तिस्वती विद्वान पैदा किये, जिनमें प्रसिद्ध बु-स्तोन (१२६०-१३६४ ईस्वी) सबसे बड़ा माना जाता है। वह न केवज प्रमुख मीजिक बीद भाष्यों का विख्यात भाष्यकार या धीर एक श्रधिकारिक इतिहासकार था, परन्तु वह अब तक के उपस्रव्य बीद्-ग्रंथों के तिब्बती अनुवाहों को संकिश्वत करने बाला भी था। उसने व्यवस्थित रूप से उन अनुवादों की दो बढ़े हिस्सों में बाँटा, वकह-इन्युर् (बुद्ध के शब्द) जो सी खरडों में थे, और व्-स्तन-इन्युर (टीकाएँ) जो २२४ सरडों में थे। यही हमें तिस्वती बौद्ध-धर्म सुत्रों के रूप में मिखते हैं। तारानाय नामक तिब्बती इतिहासकार (१४७३ ईस्वी में जन्मा) जो-नक् नामक सम्प्रदाय का मानने वाका था । यह स-स्नय-ए की वपशाखा थी । रसीक् स-प नामक महान सुधारक के अभ्युद्य के साथ-साथ तिब्बती बौद्ध-धर्म का आधुनिक काल शुरू हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। यह श्लोक्-ल-प अम्दा प्रान्त में १३४८ ईस्वी में जन्मा। संगठन और सर्व-प्राहक बुद्धि की चत् मुत राक्ति उसमें थी। उसने सब बन्यापदेश धीर बन्धविश्वास दूर करने शुरू किए धीर बौद्ध-भिष्ठकों का एक सङ्गबुत संगठन बनाया, जो कि गहरी विचा, अनुसासन और ब्रह्मचर्य पर आधारित था। इसी संगठन को दुगे-लुग्स-प (पुरायदानों का सम्प्रदाब या जनसाधारण की भाषा में पोली टोपी वालों का सम्प्रदाय) कहते हैं। १४०८ में, उसने ऐसे स्थान पर गंदेन भठ की स्थापना की जो एहाता से बहुत दूर नहीं है, जहाँ वह कुछ वर्षों तक काम करता रहा भीर १४१६ ईस्वी में मर गया। दो भीर बढ़े मठ, देपुङ् श्रीर सेरा, जो हहासा के पास हैं, और वाशी-खहुम्यो, जो त्सांग प्रान्त में हैं, ऐसे धार्मिक केन्द्र हैं कि उनमें सर्वोच धार्मिक शक्ति श्रीर प्रतिष्ठा समाई हुई है। वे सब उनके शिष्यों द्वारा बागखं पचास वर्षों में स्थापित किए गए। ये विद्या-केन्द्र मंगोलिया श्रीर साइबेरिया में धर्म प्रसार का काम इतनी बोम्यतापूर्वक और उत्साह से चलाते रहे कि शारम्भ के स-स्कय-पाओं की शक्ति जब बान्तरिक कगड़ों और परस्पर स्वर्दा से कम हो गई. तब दुगे-लुग्स्-प को मंगोज सामन्त भपना भाष्यारिमक गुरु मानने लगे और उनका प**ण क्षेत्रे लगे । यही क्राध्यात्मिक गुरु घीरे-घीरे तिब्बत के पेहिक शासक** भी बन्गप्।



| <del>-                                    </del> |                                   |               | र्ष           | (1 <b>1</b>       |                                                                       |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br>स्थविरवादिन                                  | (बुद्ध-परिनिर्वाख के सौ वर्ष बाद) |               |               |                   |                                                                       | महासंधिक                            |
| <br>म्थविरवादिन                                  | <br>वासिपुत्रीय                   | <br>हैमवतीक   |               | <br>गोकुत्तिक     | (बुद्ध परिनिर्वाण कं                                                  | <br>एकव्यावहारिक                    |
| 1                                                | ्<br>(बुद्ध-परिनिर्वाग के         | •             |               | -                 | २०० वर्ष बाद)                                                         |                                     |
|                                                  | २०० वर्ष बाद)                     | <br>सास्मितीय | <br>मरुगागरिव | <br>चैत्यिक       | <br>बहुश्रुतीय<br>(बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद<br>भ्रम्त में या तीसरी शती | <br>प्रज्ञप्तिवादिन<br>दूसरी शती के |
| <br> <br>मर्वास्त्वित्वादिन                      | (बुद्ध-परिनिर्वाख                 | केबाद विभ     | <br>ज्यवादिन  | ,                 | <br>श्रपरशैतिक राजनिर्ग<br>= उत्तरशैतिक)                              | (ईसा की तीसरी                       |
| मौत्रान्तिक<br>(= संक्रान्तिवा                   |                                   | ध्य में)      |               | (ईस<br>           | ग की प्रथम शती)                                                       | या चौथी शती)                        |
| (करीब १४० ई                                      | सापूर्व) काश्यपीय                 | धेर           | वादिन         | महीशासक           | <b>;</b>                                                              |                                     |
| (सब श्रीलंका रं                                  | मे) (= सुवर्षक)                   | )             | (बुद्ध-       | परिनिर्वाण की तीर | गरी शती के बाद)                                                       |                                     |
|                                                  |                                   |               |               | धर्मगुशिक         |                                                                       |                                     |
|                                                  |                                   |               | (बुद्ध-       | परिनिर्वाण की तीर | सरी शती के बाद)                                                       |                                     |
|                                                  |                                   |               |               | 1                 |                                                                       |                                     |
|                                                  | महाविहारवासिन                     | श्रभयगि       | रेवासिन       | जेतवनीय           |                                                                       |                                     |
|                                                  |                                   | (सब श्रील     | ंका से)       |                   |                                                                       |                                     |

अब उनके तीसरे सर्वोच सत्तावान ब्-सोद्-नम्स-र्म्यम्स्सो (१४४६-१४८७ ईस्वी) से बहु मिला, तो अलतान लान को विश्वास हो गया कि वे दोनों ही पहसे जन्म में हफास-प भीर उसके शिष्य महान सम्राट शुब्लाई खान ये भीर पहले की अन्होंने एकदम पहचान खिया कि वही सचा ताखे (यानी द्वाई, तिम्बती में रम्य-मत्सो) अर्थात् 'समुद्र' था। तथ से, सभी परमश्रेष्ठ द्वाई स्नामा कड्साप् काने जरे । इनमें सबसे विस्थात था महान श्रीवर्षी दलाई सामा (१६१४-१६८० इंस्वी) जिसे कि मंगील सरदार गुसरी खान ने सारे देश की सार्वभीम सक्ता दे दी थी । गुसरी खान ने भन्ततः त्साङ् भौर विश्वत के अन्य प्रदेशों से सारे विशेषकों को नष्ट कर दिया। प्रायः सत्तर वर्षों के बाद के कालखबड में जब कि स-स्क्य के बढ़ें पुजारी तिब्बब के एक छोटे हिस्से पर राज करते रहे, दलाई लामा का सहसा सारे तिब्बत पर सम्पूर्ण और देवी सार्वभीमत्व मान द्विया जाना एक ऐसी घटना है जो तिश्वत के इतिहास में एक मोड़ की तरह मानी जा सकती है। इस सुवोग्य भीर बहुत देशों में प्रवास किए हुए दखाई खामा के शासन काल में संस्कृत के ब्याकरका, आयुर्वेद और ब्रन्य विषयों पर प्रन्य अनुदित किए जाते रहे। उसका प्रधान मन्त्री था सङ्स-रम्यस्-रम्य-म्स्त्रो। उसने कई वर्षी तक द्वाई जामा की मृत्यु के समाचार गुप्त रखे। जनहित को ध्यान में रख कर उसने ऐसा किया और उस दुजाई जामा के नाम पर वह राज्य का शासन-कार्य इतनी भ्रष्ट्री तरह से चन्नाता रहा कि तिब्बत ने जो राजनीतिज्ञ पैदा किए उनमें इसे सबसे होशियार और सुयोग्य माना जाता है। सातवें दलाई जामा (१७०८-१७४८ ईस्वी) की क्यांति उसकी विद्वता, सहिष्युता भीर विरक्ति के लिए थी। उसके राज्यकाल में क्यूचिन भीर बेसुइट मिशनरी हहासा में बाए। परन्तु इस काल में भारत के साथ धार्सिक श्रीर सांस्कृतिक सम्बन्ध जैसे मुक्ता दिए गए, चूँ कि विदेशियों का आधिपत्य बढ़ा और भारत से ही पुरानी राज्य-ध्यवस्था विद्युप्त हो गई । इसके बाद विश्वत के इतिहास में ऐसा कालखरड आया, जिसमें विब्बत जैसे सबसे अलग कट गया और वहाँ राजनैतिक घडयंत्र होते रहे और अल्पजीवी दलाई लामा एक के बाद एक प्रमुख बनते गए । इस बड़ी निद्धा के युग के बाद हम ब्राज के पृशिया के पुनर्जागरण के युग में भावे हैं, जब भारत ने स्वतन्त्रता पाई भीर बीद-धर्म के प्राचीन भादशों का चम् स्यांकन हुआ। बौद्ध-धर्म के ये ही आदर्श करीन तेरह शताब्दियों तक के ान-पत्तन से भरे इतिहास में विष्वत को जीवित और चैतन्य रखे हुए हैं।

नेपाल

बीब-धर्म संस्थापक शाक्यमुनि के बर के नाते नेपास की संसार के बीब-

देशों में ब्राहितीय स्थिति है। गौतम, जो कि एक शास्य राजा के पुत्र मे, ईसा १४४ वर्ष पूर्व लुस्बिनी में जनमे। लुस्बिनी कपिलवस्त नामक नेपासी नगर से १४ मील दर है। बहुत बचपन में ही, उसने सत्य की खोज में चपने पिता का राज्य छोड़ दिया। बोध-गया में सम्बोधि की प्राप्ति के बाद, सारनाथ में बसने आपना प्रथम धर्मचक-प्रवर्तन किया. और बाद में वह अपने घर खीट गया। उसका पुत्र राहुल उसका शिष्य बना। नेपाल के बारे में इस संचित्त उल्लेख में यही कहा जा सकता है कि ईसापूर्व तोसरी शती में. अशोक जब राजपुत्र थे. तभी उसने नेपाल की कई जातियों में से एक का विद्रोह सफलता-पूर्वक दबाया और वहाँ शाँति और सम्यवस्था स्थापित की । उसने लुम्बिनी में बाद में जाकर बुद्ध के पवित्र जन्म स्थान की स्मृति-रचा में एक बेख युक्त स्तम्भ निर्मित किया । यह बौद्ध-धर्म के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण धटना है । इसके बाद उसकी पुत्री, चारुमती ने एक नेपाली सरदार के साथ विवाह किया, ऐसा भी कहा जाता है। नेपाल में उसने कई स्तप और मठ निर्मित किए, जिनमें से कई अभो बाकी हैं। ईस्वी सन के आरम्भिक शतकों में, मूल-सर्वास्तिवाद निकाय के भिष्यभों के लिए जो अनुशासन के नियम लागू हुए थे. उनमें उस प्रदेश की कठीर जलवायुको देखते हुए कुछ बातों की छट दी गई थी। ऐसा लगता है कि इस देश में बौद्ध-मठ विषयक जीवन स्यापक प्रमाख पर विद्यमान था। ईसा की चौथी शती के मद्दान बौद्ध दार्शनिक चाचार्य वस्त्रक्यु ने भी अपने सिद्धान्तों के प्रचार के जिए नेपाख-यात्रा की थी।

नेपाल को बास्तविक महरूव ७वीं शती के राजा शंग्रवर्मन के समय छै प्राप्त हुना। वह बौद-धर्म का पक्का समर्थक और प्रचारक था। उसने श्रपनी पुत्री का विवाह तिब्बत के प्रथम शक्तिमान राजा खोक्-बत्सन-स्गम-पो से करा दिया, और उसके राजाश्रय में तिब्बती में संस्कृत यौद-प्रन्थों का श्रनुवाद कराने का काम शुरू कराने वाले व्यक्तियों में, नेपाली पिश्त शीलमन्त्र का उस्लेख प्रमुखतः करना चाहिए। शाँतरित्तत के काल में, यानी ईसा की भाठवीं और नौवीं शताबदी में इन दो देशों में सांस्कृतिक मित्रता का गठबन्धन और मज़बूत हुआ। बाद की शतियों में जब मुसलमानों ने बिहार और बंगाल पर धाक्रमण किया, तब उस प्रदेश के समृद्ध बौद्ध-पठों का बदे पैमाने पर नाश किया गया। बौद्ध भिष्ठशों को नेपाल में सुरक्ता और शरण मिली। वे भ्रपने साथ में बहुत से मूल्यवान हस्तवित्तत प्रन्थ के गए, जिनमें से कुछ तिब्बत के मठों में भी जा पहुँचे, जहाँ धाज तक वे सुरिश्त को गए, जिनमें से कुछ तिब्बत के मठों में भी जा पहुँचे, जहाँ धाज तक वे सुरिश्त को शुर हिंद है। बीच की शताबिद्यों में वेपाल के पश्चिमी तिब्बत से सांस्कृतिक और

राजनैतिक सम्बन्ध द६तर होते गए। परम्तु हितहास के इस काल-खबद की पूरी तरह से शोध धभी तक नहीं हुई है। कई सिदयों तक नेपाल मध्य-हिमालय की पूर्वत-श्रेणियों के दोनों घोर के देशों के बीच में सौस्कृतिक कड़ी का काम करता रहा। अभी हाल में भारत घीर तिब्बत के बीच में धाने जाने का रास्ता नेपाल- में से क्यिरोक् से होते हुए बनाया गया है।

भारत में बौद्ध-धर्म के पतन के बाद, नेपाली बौद्ध-धर्म के लोकप्रिय रूप में से कुछ मूल गुण कम होते गए, जैसे कि मठों का जीवन, जातिभेद का विरोध खौर मारे धामिक रहस्यों को कम महस्त्व देना। ये सब बौद्ध-धर्म के चार सम्प्रदाय, जिनको कि कई उपराखाएँ हैं, बहुत प्रमुख रहे हैं—(१) स्वाभाविक—दुनिया की समी वस्तुओं में प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो गुण हैं; (२) ऐरविरक्ष—एक स्वयंभू, सम्पूर्ण, धनन्त परमात्मा है; (३) कार्मिक—एक सचेतन नैतिक प्रभाव है, जिसके हारा मूल धविद्या के आधार पर विश्व का यह यंत्र चलता है; (४) यात्रिक—चेतन बौद्धिक कारण धौर युक्त प्रज्ञा दोनों ही हैं। इस प्रकार से मारत धौर विब्वत में जो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएँ हिन्तू और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रभाव में चलीं, उनका सम्पूर्ण सामंजस्य नेपाल में मिलता है। खभी हाल में बौद्ध-प्रन्थों के प्रध्ययन का महस्वपूर्ण कार्य धर्मोदव सभा ने शुरू किया है। नेपाली में पालि-प्रन्थों के कई खनुवाद छुपे हैं।

इस प्रकार से नेपाल, जो कि हिमालय की कुछ बहुत ऊँची बोटियों की कुग्या में है, बड़ी भाष्यात्मक प्रेरचा का स्रोत माना जाता है। उसने स्वतन्त्रता भीर सहिष्णुता को सर्वोपरि माना है।

## दिन्तरा के देश

## श्रीलंका

सिंहजी परम्परा के अनुसार सम्राट अकोक (२०६—से २६६ ई० प्०) ने धर्म प्रचारकों को सर्वंत्र मेजा। उन्होंने बुद्ध के उपदेश भारत के भीतर और बाहर प्रैजाए। उन्होंने अर्ग पुत्र (या भाई) थेर महेन्द्र को चार और व्यक्तियों के साथ श्रीखंका भेजा, और वहाँ उन्होंने बौद्ध-धर्म के सिद्धान्त देवानाम्पियतिस्स (२४७—२०७ ईसाप्त्र) और उसके अनुचरों को सुनाए। श्रीखंका के राजा और जनता इस नथे अपदेश से बहुत प्रमावित हुए और उन्होंने बौद्ध-धर्म अपना जिल्ला। उसकी वहाँ

डम्मति विखच्या रूप से हुई। जालों स्त्री-पुरुषों ने इस नये धर्म को अपनाया और हज़ारों संव में शामिल हुए, भिच्न बने। सब जगह मठ और विहार बनाए गये और उनकी व्यवस्था के लिए काफी दान दिए गये। रानी अनुला और अन्य कई स्त्रियों में पम्बज्जा प्रह्या करने की अपनी इच्छा प्रदर्शित की। परम्तु कोई भिच्न स्त्रियों को दीचा नहीं दे सकता था। अतः सम्राट घशोक के पास सन्देश भेजा गया कि इक्ष प्रसिद्ध भिच्चियाँ उनकी सहायता के लिए भेजें। इस प्रकार से संघिमत्रा, जो महेन्द्र की बहिन थी, और जिसे दीचा मिल खुकी थी, सिंहल भेजी गई।

सिंहत में बौद-धर्म के भारम्भिक इतिहास की दो बड़ी घटनाएँ ऐसी हैं कि उनका गहरा भारर रहा है, भीर बौद-धर्म के जालों मानने बाजों में उनके स्मरख से भाभी भी पवित्र उत्साह जागता है। उस बोधवृष्ठ की शाला को भीजंका में जागाना, जिसके नीचे बुद्ध को संबोधिज्ञान प्राप्त हुआ, भशोक की बहुत भण्डी कर्पना थी। सद्या दीचित बौद्ध जनसाधारण के जिए यह एक प्रेरणा थी। दूसरी घटना थी ४०० वर्ष बाद भारत से बुद्ध के दाँत का जाया जाना।

इस प्रकार से, बहुत थोड़े समय में समूचा सिंहज बौद-धर्म का एक गड़-सा बन गया। लंका की यह स्थिति दो हज़ार वर्षों बाद अभी सक वैसी ही है।

महान स्त्य दुट्ठगामणी (१०१-७७ ईसापूर्व भ्रतुमानित) के राज्य कास में बनाया गया, श्रीर भारत के विहारों में भाए बौद्ध-भिष्ठभों की एक बड़ी संगीति के भागे बौद्ध-धर्म के लिए श्रापित किया गया। महावंस में उन भ्रम्यागतों की नामावसी और भ्रम्य विवरण दिए गए हैं।

वट्रगामणी (२६-१७ ईस्वी पूर्व अनुमानित) का राज्यकाल श्रीलंका में बौद्ध-धर्म के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। अब तक बौद्ध-धर्म के पवित्र प्रम्य, महेन्द्र द्वारा मूलरूप में पठित, याद किये जाते थे श्रीर मौलिक परम्परा से रिष्ठ किये जाते थे। अब ध्यवस्था की गई कि उन्हें खिखा जाये। इसके जिए पाँच सौ पाठ करने बाले धीर जिखने वाले रखे गए। पालि श्रिपिटक, जो भ्राज भी पवित्र धर्मशास्त्र की तरह सुरिष्ठत हैं, वह उनके ही परिश्रम का परिणाम था बर्ना भारत से तो वह कभी का विलुष्ठ हो गया, श्रीर उसके कोई चिन्ह भी शेष न रहे।

श्रीतंका में बौद-धर्म के प्रभाव को श्रीतरंजित नहीं किया जा सकता। वस्तुतः सिंहत को सारी संस्कृति और सम्यता भारत से ली गई है। श्रीतंका की साहित्यक भाषा पालि बनी और सभी भी वह सम्मानपूर्वक मानी जाती है। सिंहती साहित्य भारतीय साहित्य की उपशासा है, और सिंहज की स्थापत्य-कता, शिक्ष और विश्व भारत से जाती।

दूसरी घोर, बौद जगत श्री बंका का बहुत ऋयो है। जैसे ऊपर उल्बेख किया गया है कि पालि धर्मप्रस्थ अपने मूलरूप में इसी द्वीप में सुरचित रखे गये, श्रीर जीवंका के बौद-धर्म का बदा प्रभाव वर्मा, कम्बोडिया, स्यास और लाग्नोस पर रहा। इन्हीं देशों में थेरवाद बौद-धर्म भाज भी फल-फूल रहा है। बौद-धर्म के सम्बन्ध में श्री लंका निष्क्रिय प्राहक नहीं रहा, उसने विविध भाष्यों के रूप में बौद-धर्म को विकसित करने में भी भाग लिया।

#### बर्मा

श्रीलंका के इतिहास-वृत्तान्तों के श्रनुसार, दो बौद्ध-भिष्ठ, 'सोया' श्रीर 'उत्तर', सन्नाट श्रशोक द्वारा बौद्ध-धर्म का उपदेश देने के किए सुवर्ष भूमि में मेजे गए थे। सुवर्ष भूमि को साधारयतः वर्मा माना जाता है। फिर भी कोई देसा विश्वसनीय साचय नहीं है कि श्रशोक द्वारा ही वे 'सोया' श्रीर 'उत्तर' भेजे गए थे। सुवर्ष भूमि कीनसी रही होगी, इसके बारे में भी कई मत हैं। कुछ स्रोग उसे स्वाम भी मानते हैं, श्रथवा पूरे हिन्द-चीन के स्विए यह शब्द प्रयुक्त करते हैं।

उत्तर और सोय की कहानी यदि छोद दें तो पाँचवी शती से पहले वहाँ बीद-धम पनपा होगा ऐसा कोई प्रमाय नहीं है। वर्मा और भारत की निकटता को ध्यान में रखते हुए और ईस्वी सम्वत् से पहले भी दो कठिन स्थल-मार्ग भारत और वर्मा के धीच रहे हांगे, यदि ऐसा मानकर चलें, तो यह अनुमान किया जा सकता है कि पाँचवीं शती से पहले बौद-धम, भारत से बर्मा में गया होगा। परन्तु इस समय से धागे ऐसे निश्चित वृत्तान्त मिलते हैं कि जिनसे न केवल थेरवाद बौद-धम का अस्तित्व, परन्तु उसकी विकसित अवस्था भी जानी जा सकती है। स्तुस के पुराने राज्य को भी-चेत्र कहा जाता है और उसकी राजधानी कहीं प्रोम के निकट रही होगी। उसके भग्नावशेष आधुनिक झावजा में मिलते हैं।

सावजा के स्थापत्य-भवशेष भाषुनिक प्रोम से पाँच मील दूर हैं; भीर बीनी वर्णनों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता कि पालि धर्म-सूत्रों सहित धेरवाद बीद-धर्म इस प्रोम के श्रास-पास के प्रदेश में पाँचवीं शती के उत्तरकाल में भारतीय धर्म-प्रचारकों द्वारा प्रसारित किया गया होगा । वे भारत के दिख्ण और उत्तर समुद्र के किनारे से शायद वहाँ आए होंगे । साथ ही साथ हमें मूलसर्वास्तिवाद के और महा-बान वाद के चिन्ह भी मिलते हैं, जो कि पूर्वी भारत से आए होंगे ।

इस धनुमान के लिए भी विशुल प्रमाण हैं कि बौद्ध-धर्म का थेरवादी रूप हिन्दू मोन या तर्लेंगों में फैला।ये पेगू में या इंसावती में बस गए थे। धातीन (सुदम्मवती) और धन्य महौस-पदीस के प्रदेशों का तब सामृहिक रूप से रामक्क-

देस कहा जाता था। ईसा की ग्यारहवीं शशी से कुछ पहले थातीन इस धर्म का बढ़ा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन खुका था। उससे भी पहले स्नाम्म ने जो कि एक सिन्बती-द्वाविद जाति थी. पगन में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था और वही नाम सारे देश का रख दिया था। म्राम्म लोग जंगली. बेपदे-लिखे थे. श्रीर वनमें एक विकृत प्रकार का संत्रवाद प्रचलित था। १०४४ ईस्वी में एक नये राजा अनवस्थ (अनिरुद्ध) पुगन की गही पर दें है और वे थासीन के एक थेरबादी रहेंग भिन्न श्वरहत द्वारा बौद्ध बनाये गये । उसे धर्म-दर्शी भी कहा जाता है । नये राजा ने महंतु और श्रतोन के अन्य कुछ भिन्नश्रों के सारे श्राचीन विकृत धर्म के विरुद्ध जैसे धर्मयुद्ध किया श्रीर थेरवाद को स्थापित किया। फिर भी धर्म-प्रन्थों की वडी बावश्यकता थी। अनिरुद्ध ने मनुह के यानी थातीन के राजा के पास दूत भेजे। उसने त्रिपिटक के पूरे पाठ माँगे थे। मनुह ने मना किया तो अनिरुद्ध अपनी पूरी सेना खेकर थातीन पर चढाई कर बैठे और उसे जीत लिया। वह विजयी होकर जीटे और अपने साथ न केवल राजा मनह को बन्दी बना कर लाये. परन्त अन्य बौद्ध-भिष्ठुकों को भी। बत्तीस हाधियों पर लाद कर वह बौद्ध-प्रन्थ और अवशेष भी लाये। विजय करने वाला विजितों की संस्कृति से पूरी तरह से बन्दी बना हो, इस बात का शायद ही इससे बढ़ा कोई उदाहरण मिलेगा। पगन के बर्मी लोगों ने मोन लोगों का धर्म, भाषा, साहित्य और लिपि अपनाई। अनिरुद्ध श्रीर उसके वंशज थेरवादी बींद-धर्म के बड़े मानने वाले बने श्रीर उनकी राजनैतिक सत्ता के साथ-साथ वह समुचे बर्मा पर फेल गया। ब्राह्मण धर्म के. जो कि वहीँ पहले फैला था, के स्थान पर भीरे-भीरे बौद्ध-धर्म फैलने लगा। वहीं धर्म आज भी पूरे बर्मा में बिना किसी प्रतिद्वन्द्विता के फैला हुआ है। एक नये बौद्ध के आवेश से श्वनिरुद्ध ने कई पगोदा या मन्दिर श्रीर विद्वार बनवाए। उसके वंशजों ने असका श्रमुकरण किया। वह श्रीलंका से त्रिपिटक के पूरे मूल पाठ लाया श्रीर श्रह्ने ने उन्हें थातीन के पास जो पाठ थे. उनके साथ मिलाया । अनिरुद्ध के प्रश्न. क्यन-ज़ित्थ ने अपने पिता का पूरा अनुकरण किया और पगन में प्रसिद्ध आनन्द विद्वार बनाया ।

११८१-८२ ईस्वी में श्रीलंका में दीचित कपट नामक भिन्न द्वारा एक सिंहजी भिन्न-संव की स्थापना बर्मा में बौद्ध-धर्म के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। श्रीलंका के भिन्न बर्मा के भिन्नश्चों को सही तौर से दीचित नहीं मानते थे, और यही भावना कपट और अन्य अनुयायियों की थी। सिंहज्ञ संव और अन्म-संघ के बीच अविद्वन्द्विता तीन शतियों तक चलती रही और अन्य में सिंहज्ञ संघ की विजय हुई।

### मलय शायद्वीप

मलय प्रायद्वीप के कई हिस्सों से जो उत्कीर्ण केल मिले हैं वे संस्कृत में लिले हैं और चीथी तथा पाँचवां शती में प्रचलित भारतीय वर्णमाला में हैं। इनमें से तीन निश्चत रूप से बौद-धर्म से सम्बद्ध हैं और इनसे सिद्ध होता है कि इस प्रदेश में उस समय बौद-धर्म का प्रचार था। परन्तु इन सब में सबसे महत्त्वपूर्ण धवशेष नालोन श्री तम्मराट (लिगोर) में पाए गये हैं। यह प्रधानतः एक बौद्ध उपनिवेश था, जिसमें वह महान स्तूप बनाया गया, जिसकी लोज अभी होनी है। इस स्तूप के आस-पास जो पचास मन्दिर हैं वे शायह बहुत प्राचीन काल के हैं।

महायान बौद्ध-धर्म इस प्रदेश में ईसा की छुठी शती में फैला। यह बात के दाह के पास पाए गए मिट्टी के एक उन्कीर्ण खेल से जानी जाती है। वह शायद छुठी शती का है। उसमें तीन संस्कृत के श्लोक हैं, जो महायान शाला के कुछ दार्शनिक सिद्धान्तों के बारे में हैं। इन तीन श्लोकों में से दो माध्यमिक शाला के कई पाठों के चीनी अनुवादों में पाए गए हैं, और ये तीनों सागरमतिपरिष्ट इ (नाक्षियों ६७६) के चीनी अनुवाद में भी मिलते हैं।

महायान बौद्ध-धर्म इस प्रदेश में ईसा की बाठवीं शती तक पनपता रहा। शायद बागे भी बहुत दिनों तक। लिगोर में पाए गए एक उस्कीर्य लेख के बानुसार राजा और उसके पुजारियों ने बौद्ध देवताओं के लिए तीन ईंटों के मन्दिर और पाँच स्तूप बनवाए। ये स्तूप शक सम्वत् ६१७ में (यानी ७७४ ईस्वी) बनवाये गये थे।

## स्याम (थाईलैंड)

बौद्ध-धर्म स्याम में जिसे थाई देश कहते हैं, बहुत प्राचीन काज से फजाकूजा। शायद ईसा की पहली या दूसरी शती में। पोंग तुक और फ्रा पाथोम के
प्राचीन पुरातत्व से यही सिद्ध होता है। फ्रा पाथोम बैंगकाक के ३० मील पश्चिम
में है, और पोंग तुक शायद पश्चिम में और २० मील दूर है। एक धार्मिक
हमारत के कुछ खयहहर, बुद्ध की प्रतिमाएँ, उत्कीर्य टेरा-कोटा और बौद्ध-धर्म के
धुनिश्चित प्रतीक यथा धर्म-चक्र, जो शायद प्रथम या द्वितीय शती के हैं, यहाँ
पाये गये हैं।

इससे कुछ बाद के काल के अगणित भग्नावशेष और कुछ अच्छे मूर्तिकला के नम्ने सिखे हैं जिन पर गुप्तकाल का गहरा प्रसाव है। इन्हें द्वाराविधी वर्ग का कहा गया है। युद्धान-स्वांग के समय में यानी सातवीं शती के पूर्वार्क्ष में द्वाराविधी एक बढ़ा ससूद्ध राज्य था।

भाठवीं या नौबीं शती में स्याम और जाश्रीस काम्बुज के (कम्बोडिया) राजनैतिक श्रंग थे श्रीर वहाँ की धार्मिक स्थिति का प्रभाव इन पर भी पड़ा था। बाह्मण-धर्म और बौद्ध-धर्म दोनों इन देशों साथ-साथ फूले-फसे । तेरहवीं शती के मध्य में थाई लोग स्याम और लाओस के स्वामी बने और कम्बोडियों की उन पर जो राजनैतिक प्रमुता थी उसे उन्होंने समाप्त कर दिया । थाई राजामों के प्रभाव में थेरवाड शाखा का बीड-धर्म भीर पालि भाषा सारे स्याम भीर खाभीस में फैली और फली-फ़ली। थाई राजा श्री सूर्यवंश राम महाधार्मिक राजाधिराज न केवल बौद-धर्म के बढ़े भाषायदाता थे, परन्तु उन्होंने स्वयम् भी प्रवज्या प्रहृष की थी, भौर भएने राज्य में सब जगह उन्होंने बौद्ध बिद्धान्तों का प्रचार किया था । सन् १३६१ ईस्वी में उन्होंने कुछ विद्वान भिष्युओं को एवं परिदर्शों को श्रीलंका भेजा और महासामी संबराज नामक महान भिन्न को वे आग्रहपूर्वक स्थाम में जाये। उन्हीं की भेरणा और सक्रिय प्रयत्नों से. बीद-धर्म और पालि-साहित्य को न केवल दद आधार मिला, परन्त वह कई छोटे-छोटे हिन्द राज्यों में फैला, जैसे भाववीराष्ट, क्मेरराष्ट, सुवर्णमाम, उन्मार्गसिख, योनकराष्ट्र चौर हरिपक्षय । अब इन्हें साम्रोस कहते हैं । इनमें से कई ऐसे हैं कि उनके भ्रपने स्थानिक बृत्तान्त पालि में मिलते हैं। इस समय के बाद स्वाम और पदौसी देशों में बौद्ध-धर्म खब फूजा-फदा। ब्राह्मण्-धर्म का हास हुआ, और केवल बतोत्सवों में उसके कुछ चिन्ह शेष रहे ।

### काम्बुज (कम्बोडिया)

चीनी वृत्तान्तों से भौर पुरातत्व की शोध से यह सिद्ध होता है कि पाँचरीं शती के अन्त से बौद्ध-धर्म कम्बोडिया में फूबा-फबा, यद्यपि उसे कोई प्रमुख स्थान नहीं मिजा। क्योंकि शैव-मत जैसे बाह्यया-धर्मों से वह कम लोकप्रिय था। महान सम्राट यशोवर्मन ने, जो नौवीं शवी के अन्त में राज्य करते थे, एक सौगताश्रम स्थापित किया। वह विशेष रूप से बौद्ध-भिच्चभों के लिए था। उसके लिए बहे विस्तृत नियमादि बनाये गये।

राजा जयवर्मन ससम (११८१ से करीब १२२० ईस्वी तक) बढ़े श्रद्धा हु बौद्ध ये श्रीर उनकी मृत्यु के बाद उन्हें महापरम सौगत की उपाधि दी गई। अनके श्रालेखों से पता चलता है कि जीवन के प्रति वैशिष्ट्यपूर्ण बौद्ध दृष्टिकोण क्या था, विशेषतः दान श्रीर समस्त विश्व के प्रति करुणा के भाव क्या थे? उन्होंने धार्मिक संस्थाशों के स्थापन में बड़ी उदारता से योग दिया।

जयवर्मन सक्षम का एक संस्कृत खेख उसकी रानी की धार्मिक वृत्ति के बारे में बहुत शब्दी जानकारी देता है। यह कहा जाता है कि जब जयवर्मन सर्वप्रथम सम्पा में गये, तब उनकी पत्नी जयराज देवी ने लम्बे समय तक चलने वाले कई प्रकार के तपस और साधना के द्वारा अपनी वैवाहिक निष्ठा न्यक्त की। तब उसकी बड़ी बहिन ने उसे बीद-धर्म की प्रवच्या दिलाई। यह कहा जाता है कि उसने एक ऐसा वत्त किया कि जिससे वह अपने सामने अपने अनुपस्थित पित की प्रतिमा देख सकती थी। जब उसके पित लौटे, तब उसने अपने पितृत्र और उदार कार्य और भी बढ़ाये। इनमें एक नाटक का अभिनय भी था। इस नाटक का कथानक जातकों से जिया गया था और इसमें जाति-बहिष्कृत जबकियों में से एकत्रित की गई मिच्चियायों ने माग जिया था।

कान्युज में १६वीं शती ईस्वी तक बौद-धर्म फखता-फूखता रहा। यह समरयीय है कि इस समय तक, यद्यपि बौद-धर्म समृद्ध अवस्था में था, फिर भी न तो वह राज्य-धर्म था धौर न इस देश में एक प्रधान धार्मिक एंथ के रूप में ही था। इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती कि बौद-धर्म को ऐसी स्थिति कब मिली। परन्तु यह परिवर्तन निस्सन्देह स्याम के थाई लोगों के प्रभाव के कारख घटित हुआ। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वे बड़े पक्के बौद्ध थे। उन्होंने कम्बोडिया के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। पहले स्थाम पर कम्बोडिया का प्रभाव था, किन्तु अब स्थिति उल्लादों हो चुकी थी, और कम्बोडियावासी थाई लोगों के प्रभाव से अपना धर्म परिवर्तित कर पूरे बौद्ध बन गये थे। आंगकोर-वाट आदि बड़े मठों के बाह्यय देवताओं के स्थान पर बौद्ध पितमाएँ आ गई थीं। यह प्रतिमा-परिवर्तन कब हुआ होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु धीरे-धीरे बौद्ध-धर्म काम्बुज में प्रधान धर्म-पंथ बना और अब उस देश में बाह्यय-धर्म का शायद ही कोई चिन्ह शेष बचा हो। काम्बुज के केवल कुछ उत्सर्वों और रवीहारों में बाह्ययस्थ के चिन्ह दिखाई देते हैं।

#### चम्पा (वियत-नाम)

हिन्द-चीन प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र-किनारे के दिच्या में जो प्रदेश था, उसे असाम कहते थे। अब वह वियत-नाम कहलाता है। इसी का प्राचीन नाम था चम्पा। स्पष्टतः हिन्दू उपनिवेश निर्माताओं ने उसे यह नाम दिया था। बौद्ध-धर्म ईसा की तीसरी शती से पहले इस देश में जम गया था, यह बात इससे अनुमित होती है कि एक उत्तम अमरावती-शैनी की, कांसे की एक बुद्ध प्रतिमा, इसी समय में पाई गई। एक चीनी वृत्तान्त से यह जाना जाता है कि जब चीनियों ने चम्पा की राजधानी को ६०४ ईस्वी में जीता, तब वे अपने साथ १,३४० बौद्ध-प्रम्थ से गए। इस महत्त्वपूर्ण घटना से यह जाना जा सकता कि ईसा की सातवीं सदी से पहले बौद्ध-

धर्म इस देश में बहुत समय तक फलता फूलता रहा होगा। इ-स्मिंग जिलता है कि चम्पा में बौद सामान्यतः धार्यसम्मतीय शाला के होते थे। सर्वास्तवादी शाला के भी कुछ अनुयायी वहाँ थे। इसका धर्य यह हुआ कि वहाँ आवक्यान सम्प्रदाय का प्रचार था परन्तु ईसा की घाटवीं शती अथवा उसके आस-पास के उपकीर्ण के कों से यह जाना जाता है कि चम्पा में बौद्धों का महायान सम्प्रदाय प्रवल था, और शायद तांत्रिक रूप भी, जो बाद में महायान शाला से निकला। कभी कभी बौद्ध-धर्म राजाश्रय और उँचे अधिकारियों का आश्रय पाता रहा। एक स्थान पर एक वही बौद संस्था के भग्नावशेष भी मिलते हैं जिसका नाम दाँग दुआंग है। इन भग्नावशेषों में एक मन्दिर और मठ है, जिसे राजा जय इंद्रवर्मन ने ५७४ ईस्वी में बनवाया था।

महायान शाला का बौद्ध-धर्म चम्पा में एक सजीव शक्ति के रूप में ईसा की १४ वीं शती तक चलता रहा, जब उस देश को उत्तर से आये हुए अक्षाम-वासियों ने पूरी तरह से जीत जिया। अक्षामवासी पहले तीन्-किन् में रहते थे और चीन से उन्होंने अपनी संस्कृति ली। चम्पा रावोर धर्म का स्थान चीनी बौद्ध-धर्म और इस्लाम ने अह्या किया।

#### इएडोनेशिया

ईसा की १ वीं शती के आरम्भ तक जावा द्वीप के खोगों पर बौद्ध-धर्म का बहुत कम प्रभाव था। फाहियान ने करीब ४१४ ईस्वी में जावा द्वीप की यात्रा की खौर उसने जिला है कि जहाँ धन्य प्रकार के धर्म, विशेषतः ब्राह्मण धर्म इस प्रायद्वीप में फैंबे, वहाँ ''बौद्ध-धर्म की स्थित उच्लेखनीय नहीं थी" परन्तु मारतीय भिष्ठ गुणवर्मन जैसे उरसाही धर्मप्रचारक को इस बात का श्रेय है कि फाहियान की जावा-यात्रा के बाद पश्चीस धर्मों के भीतर बौद्ध-धर्म न के बल वहाँ प्रचलित हुआ। वरन उसने बहुत बड़ा प्रभुत्व स्थापित किया।

बौद-धर्म सुमात्रा के द्वीप में बहुत पहले प्रचलित हुचा, विशेषतः श्री विजय राज्य में, जिसे कि पलेम्बांग कहा जाता है। इस प्रदेश में पाये गये कुछ उत्कीर्य लेखों से जाना जाता है कि जो राजा श्री-विजय में ६८३—६८४ ईस्वी में राज्य करता था वह बौद था। प्रसिद्ध चीनी यात्री इ-स्सिंग ने ईसा की सातवीं शती के अन्तिम चरच में भारत की यात्रा की। उसने जिल्ला है कि श्री विजय का राजा और अवितय एवंसि के अन्य राजा भी बौद्ध-धर्म की मानते थे, और श्री विजय, बौद्ध शान का बढ़ा महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। श्री विजय के बौद्ध पुजारी एक हज़ार से अधिक भे और मध्यदेश (भारत) की भाँति वे सब विषय पढ़ते थे। इ-स्सिंग ने कुछ समय श्री विजय में विताया धौर बौद्ध-धर्म प्रम्थों की शिक्षा प्रहण्य की। उसने दृष्टिय समुद्र

के द्वी में बीद-धर्म की स्नोक-प्रियता का बहुत मनोरं जक वृत्तान्त सिखा है। दिच्या समुद्र के दस देशों के नाम देकर वह सिखता है कि इन देशों के भीर अन्य छोटे द्वीपों के सब लोग ''बीद-धर्म मानते हैं भीर मलयु (श्री-विजय) को छोड़ कर सबज हीनयान धर्म माना जाता है। मलयु में कुछ लोग महायान मानने वाले भी हैं।''

बौद्ध धर्म का एक विशाल केन्द्र होने के नाते हरडोनेशिया का ईसा की • वीं से ११ वीं शती तक जो महत्त्व था वह कुछ घन्य तथ्यों से भी सिद्ध होता है। धर्मपाल नामक नालन्दा विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध आचार्य सुवर्ण द्वीप में आए । सातवीं शती में इंडोनेशिया सुवर्ण-द्वीप ही कहलाता था। अतिश दीपंकर नामक प्रसिद्ध भिन्न और विद्वान (११ वीं शती) विक्रमशीला विश्वविद्यालय के प्रमुख बने भीर तिब्बत में उन्होंने बीख-धर्म का दूसरा काल-खंड शुरू किया । ये अपने प्रारम्भिक जीवन में चन्द्रकीर्ति नामक प्रधान स्थविर से बौद्ध-धर्म की शिषा खेने, सवर्ण द्वीप में गए थे। शैं लेन्द्र वंश ने महायान शास्त्रा को श्रोत्साहन दिया । शैंबेन्द्र वंश मलय प्रायद्वीप श्रीर हंडोनेशिया के एक बढ़े हिस्से पर राज्य करता रहा । शैंखेनद्र राजा बीख-धर्म के बढ़े आश्रयदाता थे और उन्होंने जावा में बोरोबुद्र, कलसन और मेंद्रत जैसे विशाद स्मारक बनवाए। उत्कीर्ण्केसों के साच्य से पता चलता है कि शैक्षेन्द्र राजाओं में से एक का गुरु गौड देश (बंगाल) का था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बंगाल के पास राजा और दिख्या के चील राजाओं का. शैलेन्ट काल में. जावा पर धामिक विषयों में बहुत प्रभाव रहा । सैंबेन्द्र राजाओं ने नावन्द्रा धीर नागपहिनम में मठ स्थापित किए धीर पाव धीर चील सम्राटों ने उनकी व्यवस्था के लिए प्राप्त दान में दिए । शैलेन्द्रों के प्रभाव में, जावा और सुमात्रा में बहुत जम्बे समय तक महायान चलता रहा। संभवतः बंगाल के प्रभाव के कारण विकृत तांत्रिक प्रकार का बौद्ध-धर्म जावा और सुमात्रा दोनों में फैला। इन दोनों देशों के कुछ बाद के राजाओं का विस्तृत बृत्तान्त मिलता है। वे इन सम्प्रदायों के मानने वाले थे। दो महत्त्वपूर्ण सहायान-ग्रंथ भी मिन्नते हैं--संग हांग कमहयनन मंत्रनय और संग हांग कमहयनिकन । ये दोनों जावा में महायानवाद के प्रमुख सिद्धान्तों की पूरी जानकारी देते हैं।

सुमात्रा और जावा के श्रतावा, मत्त्रवेशिया के श्रन्य द्वीपों में भी, विशेषतः बाजी और बोनियो में भी बौद्ध-धर्म प्रचित्रत हुआ था, इस बात के निश्चित प्रमाश्च मिलते हैं। ब्राह्मया-धर्म, फिर भी श्रीषक प्रवत्न या श्रीर बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे इब ब्रदेशों से सुष्त्र हो गया।

# बौद्ध-धर्म को प्रधान शाखाएँ श्रोर सम्प्रदाय

#### भारत

रोसा खगला है कि बुद्ध के जीवन काज में ही ऐसे खोग थे जो उसके अधिकार को नहीं मानते थे। बुद्ध के भलीजे देवदत्त ने, ईच्यांवश राजा अजातरात्र से दुर्शन-संभि करके कई बार बुद्ध को मारने के यत्न किए। उसने बौद्ध संघ में फूट डाजने का भी यत्न किया। उसने कहा कि बौद्ध-भिष्ठभों को अधिक कहे नियमों का पाजन करना चाहिए। बारहों महीने पेड़ों के नीचे रहना चाहिए, मांस और मत्स्य वर्जित होना चाहिए, धौर अद्धालुओं के बर निमन्त्रया पाने पर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे भी भिष्ठ थे जैसे उपनन्द, चन्न, मेत्तिय-सुम्मजक, अथवा यहवर्गीय (पाजिः चक्नग्गीय) को विनय के नियमों को वोड़ने में सुख मानते थे। इसके अखावा कुद्ध खोगों में ऐसी विकृत आदत होती है कि जहाँ कोई नियम बना, वे उमका विरोध करते हैं। कुछ जोग आराम और सुख का जीवन बिताना चाहते हैं भीर इस कारया से वैयन्तिक स्वच्छंदता पर किसी भी प्रकार के बन्धन जगाने वाले नियमों की ओर वे ध्यान नहीं देते। उदाहरखार्थ, सुमद्द ने ज्यांही बुद्ध की मृत्यु के समाचार सुने, उसने आराम की साँस ली और कहा कि अब उसे बार-बार यह आज़ाएँ न सुननी होंगी कि ''अमुक बात करो, अमुक बात न करो।''

बुद्ध की मृत्यु के बाद किसी को भी बुद्ध के समान सर्वोच्च श्रधिकार प्राप्त नहीं थे। वस्तुतः उसने श्रपने व्यक्तिगत सेवक श्रानन्द से कहा कि, धर्म श्रीर विनय भविष्य में प्रधान सत्ताएँ होंगी। ऐसे सभी वचनों को जो विद्वान भिष्ठ या संघ या स्वयं बुद्ध ने कहे, उन्हें बुद्ध के सुत्तों में प्रथित वचनों से श्रीर विनय से मिलाकर देखना होगा।

जब राजगृह में पाँच सी भिच्नुमों ने महाकारयप के सभापतिस्व में बीद् प्रम्थों की प्रथम संगीति बुलाई, तब पुराण जैसे या तिब्बती प्रमाण के अनुसार गवाम्पति जैसे बोग थे, जिन्होंने उन्हें नहीं माना। क्योंकि उनका कहना था कि जो कुछ प्रशिव किया गया, वह मूसतः बुद्ध ने जो कुछ कहा और जिसे उन्होंने सुना था, इससे भिन्न था। ये विभिन्न पंथ या सम्प्रदाय शायद इसस्तिए चल पढ़े कि कुछ व्यक्तियों या गुटों के प्रति व्यक्तिगत लगाव से कुछ सामान्य हित-सम्बन्ध बन गए हों, था सहवास, अध्ययन, भौगोलिक प्रदेश चादि के कारण कुछ गुट बन गए हों, या कदाचित ज्यों-ज्यों समस्य बीतता गया सचमुच में, प्रामाणिक मतभेद और इदतर हो गए हों।

बुद्ध के वचन और उन पर माध्य मौलिक गुरु-शिष्य परम्परा से चलते रहे।
महापरिनिम्बान सुत्त में गुरु को भय था कि उसके उपदेशों का विकृतीकरण न हो,
और इसलिए उसने चार पद्धितयाँ बताईं कि जिनके आधार पर उनके सूत्र सही
हैं या नहीं, यह परला जाता था। एक शतक बहुत लम्बा समय होता है, और बुद्ध की मृत्यु के एक सौ वर्ष बाद भिच्चओं में यह मतभेद पैदा हुआ कि स्वयं बुद्ध ने क्या कहा था? उसका भाष्य क्या था? एक बार भिच्चओं ने संघ तक यह मतभेद जाने की स्वयन्त्रता ली, और उसके परचात् बुद्ध-निर्वाण के बाद दूसरी, तीसरी शती में थे सम्प्रदाय श्रद्धारह तक पहुँचे। वैशाली के विज्ञियों ने पहला मतभेद शुरू किया। विनय (चुल्लवग्ग) में और सिंहली वृत्तान्तों में लिखा गया है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के एक शती बाद वैशाली में दूसरा संघ बुलाया जाए, जिसमें बज्जी "दस वर्थूनि" का विचार करेंगे।

वसुमित्र तथा धन्य लेलकों के तिब्बती और चीनी अनुवादों से और ही दूसरा वृत्तान्त मिलता है। उनके धनुसार यह संघ या संगीति बुलाई गई थी, जिसका कारण था महादेव के पाँच सिद्धान्तों के प्रति भिष्ठीओं में मतभेद।

महादेव मधुरा के एक ब्राह्मण का पुत्र था, और "बड़ा ही पड़ा-लिसा और विद्वान था।" पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम में वह दीचित हुआ और सब बह राजा हारा भोरसाहित संघ का प्रधान बना। उसके पाँच सिद्धान्त थे:—

- १. अर्हत् अनजाने आकर्षण के कारण पाप कर सकता है।
- २. कोई महीत् ऐसा भी हो सकता है, जिसे महीत्पन का पता न हो।
- ३. शर्रत को सिद्धान्त के मामने में संदेह हो सकते हैं।
- ४. गुरु के बिना चर्हत्पन तक नहीं पहुँचा जा सकता।
- ४. झट्ठमग्ग का पाठ गम्भीरता पूर्वक सद्धमं का विचार करते हुए दुःख और भारचर्य के सम्बोधन से शुरू होकर उसी से भ्रम्त हो।

वूसरा संव क्यों बुक्षावा गया था, इसके बारे में श्रवाग-श्रवाग परम्पराएँ हैं। सभी बुत्तान्सों में एक बात का उन्होस स्पष्ट है कि बुद्ध के परिनिर्वाख की एक शताब्दी बाद मतभेद शुरू हुए। ये मतभेद कट्टर भिष्ठमों के द्वारा बहुत कठीर नियमों को शिथिल करने भीर उनकी भीरों के द्वारा मवहेलना के कारण शुरू हुए। खो भिष्ठ नियमों से बाहर चलते थे, वे बाद में महासंधिक कहलाए, भीर कट्टर पुराल पंथी भिष्ठ थेरवादिन (स्थिवरवादिन) कहलाए। यह खिकतर ''पुराणपंथी भीर उदारमतवादी, उच्च-श्रेयीय भीर लोकतन्त्रात्मक विचारधारा'' के बीच मतभेद था। इसमें कोई संदेह नहीं कि संगीति या बौद्ध परिषद से नई विचारधाराएँ विकसित हुईं।

बंदि परिषद का निर्णय पुराद्यपंथी भिष्ठभों के पक्ष में था। विज्ञयों ने स्विकांश भिष्ठभों का निर्णय नहीं माना और उन्हें संब से निष्कासित कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि संगीति एकदम बन्द हो गई, और जो बहुत दिनों से भय था वही फूट पैदा हो गई। संघ की एकता पर उससे बहुत भाषात पहुँचा। को भिष्ठ कहरपंथियों के मत नहीं मानते थे, उन्होंने दूसरी संगीति खुलाई, जिसमें दस हज़ार भिष्ठभों ने भाग खिया। सच्युच में वह एक महासंगीति थी। इसी कारण से वे लोग महासंधिक कहलाए। एस० बील० ने खिला है कि "चूँ कि इस परिषद में सर्वसाधारण जन और पित्र व्यक्तियों ने भाग खिया था, सतः इसे महासंगीति कहा जाता है।" सब भाग खेने वालों ने संगीति के नियमों का पालन स्वीकार किया। इनका विश्वास था कि उनके निर्णय महान गुरु की शिषा से मित्रखे-जुलते हुए थे, और वे येरवादियों से भी श्रविक कहर थे। संघ में सबसे पहली कूट यों शुरू हुई। प्राचीन खुद संघ के दो निकाय बने—थेरवादी, और महासंधिक। यह खाई बढ़ती गई और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, इन्हीं में से और कई शाखाएँ भस्तित्व में आई।

इन विविध शासाओं की सरिषा के इतिहास में, यह देखा गया कि संघ में पहली फूट के बाद कई भीर खपड तथा विभाग होते गए, उपशासाएँ बनती गई। समय के भनुसार थेरवाद में से ग्यारह भीर महासंधिक में से सात भीर शासाएँ निकली। यह सब एक के बाद एक बुद्ध परिनिर्वाण के तीन-चार सी वर्षों के भीतर हुआ।

कई श्रिष्ठित स्रोतों से—थेरवादिन, साम्मितीय, महासंधिक—परम्पराश्रों से श्रीर बाद में तिब्बती श्रीर चीनी श्रनुवादों से जाना जाता है कि इन विविध शाखाओं का श्रारम्भ कैसे हुआ ? यद्यपि इन पारस्परिक वर्षानों में एकस्त्रता नहीं है, फिर भी उन सबके श्राधार पर एक फ्रांसीसी विद्वान, मस्यू श्रान्द्रे गैरों ने कुछ निश्चित निष्कर्ष निकासे हैं जो काफ्री सही जान पहते हैं।

पालि साहित्य में बुद्ध का सबसे प्राचीन जो उपदेश मिलता है, वह थेरवादी शाला का है। वही बौद्ध-धर्म की सबसे पुरानी शाला है। इस विचारधारा के खनुसार बुद्ध की प्रकृति मानवीय थी, यानी उनमें मानवीय कमजोरियाँ थीं। यद्यपि कभी-कभी उनमें भविमानवीय गुण भी दिखाए गए हैं। उन्हें कुछ सूत्रों में देवाविदेव कहा गया है, किर भी उदाहरणार्य चातुमा-सुत्त में, वह अपने साथियों धौर खनुयायियों से असन्तुष्ट हैं, धौर कहते हैं कि वे मछुआहों की भौति अनुशासनहीन व्यवहार करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं। उनमें मानवीय कमज़ोरियाँ भी दिखाई गई हैं, जैसे कि जब वह कहते हैं कि "भव मेरी अस्सी वर्ष की भायु है, भौर मेरी बीठ में दर्ब हैं" १ (पिट्ट में आगिखायित)।

बुद्ध के उपदेश इस विचारधारा के अनुसार बहुत सरख हैं। वह कहते हैं "सारे पापों से दूर रही। सब अब्छी बातें अमा करी और मन की पवित्र करी।" यह बातें शील, समाधि और प्रज्ञा के अनुसरण से प्राप्त होंगी। इनका विवरणपूर्वक वर्षन किया गया है। शीख अथवा सद्व्यवहार ही मानवीय जीवन में सारी प्रशिक्त का मुखाधार है। साधारण गृहस्य को हिंसा, चोरी, मूठ, व्यक्तिचार चौर मादक व्यसनों से बचना चाहिए। यदि वह भिच्न हो आए. तो उसे बहाचर्य का जीवन बिताना चाहिए। गृहस्य के लिए धावस्यक सद्व्यवहार के चार बाकी नियम पालन करने चाहिएँ, चौर उसे प्रष्यमाखाएँ या चन्य किसी प्रकार के सौंदर्य-प्रसाधन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नरम गहे वाबे बासन या विस्तरे उपयोग में नहीं काने चाहिएँ, सुवर्ष या चाँदी का उपयोग वहीं करना चाहिए, न नाच देखना चाहिए, न संगीत के अक्से या अन्य असम्ब समाशों में जाना चाहिए, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। कभी-कभी अच्छे व्यवहार का अर्थ खिया जाता है कि बरे जीवन-स्यवहारों (दश शकुशक्ष-कर्मपथ) से दूर रहना, उदाहरणार्थ हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्याचार, निन्दा, कठोर शब्द, घहंतापूर्व वचन, स्रोभ, असया. गलत दार्शनिक मल भादि । समाधि, भथवा मनन, ध्यान की चालीस दस्तश्रों में से एक या दूसरे से प्राप्त की जा सकती है। मनन का उद्देश्य मन की पूर्णांशः संतुत्तित रखना है, जिससे एक ही समय में एक साथ चार ग्रार्य सत्य की प्रज्ञा हो सकती है, और प्रतीरपसमुत्पाद के नियम का भी ज्ञान पाया जा सकता है। उसके बनसार इस जीवन का पूर्व जीवन से और उत्तर जीवन से सम्बन्ध प्रस्थापित किया जा सकता है। कर्म प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को माकार देता है, भौर सारा विरव इससे बँघा है। मतः कर्म एक तेज़ी से चलते हुए रथ की धुरी है।

इस विचारधारा का दर्शन भी बहुत सरख है। सारे ऐहिक वस्तु जात क्रनित्य हैं, द:ख से भरे हैं और निःसार हैं। सभी चीज़ें नाम और रूप से बनी हुई हैं। बाते उन्हें इस प्रकार विश्वंत किया गया है कि उनके पाँच स्कन्ध हैं, रूप नामक भौतिक गुरा और चार अ-भौतिक गुरा-वेदना, सल्ला (संज्ञा), संलार (संस्कार) और विजनान (विज्ञान)। इनके और बारह 'बायतनानि' नामक हिस्से किए गए हैं, जो इंद्रिय-सम्वेदना के विषय हैं, और अट्रारह धातु माने गए हैं। पहले हिस्सों में कः ज्ञानेन्द्रियां--ग्राँख, कान, नाक, जीम, शरीर ग्रीर मन (जो कि बौद दृष्टिकोण से एक इंदि है) हैं, और उनके द्वारा संवेश विषय हैं, उदाहरणार्थ भौतिक पदार्थ, ष्वितयाँ, गंघ, स्वाद, स्पर्श, और धर्मायतन यानी केवल मन से संवेध वस्तुएँ। बाद के विभाजन में, छः चेतनाएँ थीं, जो बारह आयतनों में जोड़ दी गई और इस प्रकार से भट्टारह धातु बन जाते हैं। इस प्रकार से, बौद्ध-धर्म के इस प्राचीनतम निकाय के अनुसार विश्व के बटकों का अनेकवादी स्वरूप है। यह संक्या दो से पाँच फिर बारह भौर अन्तवः १८ तक बढ़ती जाती है। यह संख्या जैसा कि हम आगे बेकोंगे, भन्य निकायों में भट्टारह से भी ज्यादा बढ़ गई है। पालि स्रोतों के भनुसार, पाटिबयुत्र की संगीति में. इस निकाय के सिद्धान्त, विभज्यवाद निकाय के सिद्धान्तों के रूप में स्वीकृत कर लिए गए थे।

श्राभिधनमट्ट-संगह (इस निकाय के मनोबैज्ञानिक-नैतिक तत्वों के म्वीं से १२वीं शती के प्रन्थ) में अनुरुद्धाचार्य नामक खेलक ने चार अन्तिम विभाग दिए हैं—चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण। चित्त के मध् विभाग दिए गए हैं (एक अन्य विभाजन के अनुसार १२४ विभाग हैं), चैतसिक के ४२, रूप के २म। निर्वाण वह सुखमय स्थिति है, जहाँ वासना, विद्वेष, अम आदि से इम मुक्त हो जाते हैं, वस्तुतः यह एक वर्णनातीत अवस्था है।

जब एक व्यक्ति वस्तुओं का सही रूप जान खेता है, तब वह यह सांसारिक जीवन छोड़ने का यान करता है, चूँ कि ऐसे जीवन में कोई तस्व शेष नहीं रहता। वह इंद्रिय-सुखों में अधिक रस खेना और धारम-पीइन ये दोनों अतिवाद छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाता है, जिसे मध्यमा-प्रतिपत्त कहते हैं, और फिर दिव्य अट्टमार्ग के अनुसार अपने जीवन को ढाखता है। अट्टमार्ग में सम्यक् इष्टि, सम्यक् निरचय, सम्यक् शब्द, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीवन-पद्दति, सम्यक् यस्न, सम्बक् ध्वान, सम्यक् एकामता आती है। वह यह अनुभव कर खेता है कि सांसारिक दुःस तृथ्या

के कारण हैं, और उसके लिए यह सम्भव है कि दिन्य अष्टांगमार्ग का अनुसरस्थ करके वह इस दुःस को समाप्त कर से। उस निर्वाय की स्थिति में पहुँच कर बहु अहंत् बन जाता है। इस निकाय के मानने वासों का आदर्श है अहंत् का जीवन। ऐसे जीवन में (भविष्यत्) अन्म-सरिण समाप्त हो जाती है। पवित्र जीवन पूरी तरह पूर्ण हो जाता है, जिसमें जो कुछ किया जाना चाहिए, वह किया जा चुका होता है और फिर सौसारिक जीवन की और मुद्दना नहीं होता।

#### महीशासक

बहत से बौद विद्वानों में इस पंथ के विषय में पर्यात मतभेद है। इसका कारबा यह है कि इस शाला के दो गुट ये जो दो विभिन्न काल-जयहाँ में प्रसिद्ध हुए । पाबि स्रोतों के भनुसार यह पंथ वर्ण्यापुत्तकों के साथ स्थावरवादियों से अबग हुआ बौर इसी में से सर्वास्तिवादिन निकले, अविक वसुमित्र यह कहता है कि यह एंस सर्वास्तिवादियों से निकता था । सबसे प्रानं महीशासक शायद प्राणों में मिखते हैं, जो, जैस पहते जिला जा खुका है, राजगृह की प्रथम संगीतो के निश्चयों को बपनी स्वीकृति नहीं देना चाहते थे। यह बिचारघारा, ऐसा लगता है, कि श्रीलंका तक फैजी। जातकट्रकथा के बारिस्सक रखोक में यह कहा गया है कि उसके खेसक ने महीशासक परम्परा में जनमे हुए अपने एक मित्र बुद्देव के बाग्रह पर वह विस्ती । थेरवादियों की भाँति, चारम्भिक महीशासक भी एक साथ चारों सत्यों के ज्ञान में विश्वास करते थे। उनके लिए न गत था न अगत, केवस वर्तमान भीर नी असंस्कृत धर्म मात्र थे। वे नी असंस्कृत धर्म थे--(१) प्रतिसंख्या-निरोध, ज्ञान हारा समाप्त करनाः (२) अप्रतिसंख्या निरोध, अञ्चान हारा समाध्य करना, अर्थात् कारखों का स्वाभाविक रूप से समाप्त होना; (१) खाकाश; (१) खानेवता. स्थिता (४) कुराज-धर्म-तथता; (६) बकुशस-धर्म-तथता श्रीर; (७) बब्बकृतधर्म-तथता; (म) सार्गाग-तथता भीर; (१) प्रतीत्य-समुत्पाद-तथता। इसमें से अन्तिम ता महासंधिकों की सुची में भी है।

थेरवादियों की ही तरह महासंचिकों का विश्वास या कि कहत पीछे खीटकर नहीं काते। साथ ही उनका विश्वास था कि खोतापण या पहली मंजिल वाखे, शायद इस तरह से जौट काते हैं। कोई देव पित्र जीवन नहीं विता सकता था। कौर न कविश्वासी को कोई कमस्कार करने की शक्ति प्राप्त हो सकती थी। अन्तरा-अव या इस जन्म कौर अगले जन्म के बीच में कोई स्थिति नहीं होती थी। संघ में कुक् भी शामिख है, और इस कारका से पहले को जो दान दिया आए, वह केवल कुकों को दिए जाने वाले सुनों से अधिक महस्वपूर्ण है। दिव्य सहम्मा में से सम्बद्ध

बाक्, सम्यक् किया, सम्यक् जीवन-पद्धति सच्चे तत्व नहीं हैं, चुंकि वे मानसिक इशाएँ नहीं हैं। दिग्य मार्ग से उन्हें निकास दिया जाए।

यह एक मनोरंजक बात है कि बाद के महीशासकों ने इस पंथ के पहले मानने वालों से भिन्न श्रौर विरोधी मत भी रखे। सर्वास्तियादियों की भाँति इनका भी गत, श्रागत श्रौर श्रन्तरा-भव में विश्वास था, श्रौर ये मानते थे कि स्कंभ, श्रायतन श्रौर धातु बीजों के रूप में बसते हैं।

#### सर्वास्तिवादिन

जिन बीद्ध पंथों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग प्रपने प्रन्थों के जिए किया, हनमें सर्वस्तिवादिन स्थ्विरवादियों के निकटतम हैं। भारत में स्थविरवादियों के हास के साथ, इस पंथ को महायान का विरोध करना पड़ा। प्रभिधम्म-कोश के प्रयोता धाचार्य वसुबन्धु इस मत के बढ़े मानने वाखे थे। बाद में अपने बन्धु असंग के प्रभाव से वे महायानवादी बने। यह पंथ भारत में पंजाब और उत्तर परिचमी सीमा प्रान्त (अब पाकिस्तान) में फूजा-फजा। कनिष्क (ईसा की प्रथम शती) इस पंथ के बढ़े आश्रयदाता थे। उन्हीं के राज्य काल में एक संगीति बुखाई गई, जो बौद्ध-धर्म के इतिहास में प्रसिद्ध हो चुकी है। यह कहा जाता है कि इस संगीति में, जो वसुमित्र के निर्देश में बुजाई गई, सूत्र के विनय और अभिधम्म के बौद्ध पाठ तांबे के पत्रों पर खोदे गए और स्तूप के भीतर रखे गए। फिर भी, वे वाम्रपन्न धाज तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

इस पंथ का यह विश्वास कि "सर्वम श्रस्ति", सब चीज़ों का श्रस्तित्व है, संयुत्त-निकाय के समय तक चला श्राता था। उसमें यह स्त्र है: 'सब्बम् श्रित्थ'। इसी विश्वास के कारण इस पंथ का नाम सर्वास्त्विवाद रखा गया। स्थिवश्वादियों के समान सर्वास्त्विवादी भी बौद्ध-धर्म के वास्तववादी या यथार्थवादी हैं। वे विश्वास करते थे कि वस्तुएँ वर्तमान में ही श्रस्तित्व में नहीं रहतीं, परन्तु गत श्रीर श्रनागत में भी रहती हैं। गत श्रीर श्रनागत वर्तमान की परम्परा में ही होते हैं। वास्तिपुत्रीयों के समान, साम्मितीय श्रीर कुछ महासंधिक शहतों के प्रमुख के विरोध में विद्रोह करते रहे। शहतों को स्थविरवादियों में बहुत श्रद्धितीय महस्व प्राप्त हो खुका था। उनका विश्वास था कि श्रद्धित्त का पत्तन या वापिस लीटना हो सकता है। जब कि विचित्र बात यह थी कि साथ ही साथ वे बह भी विश्वास करते थे कि स्रोत्यापश्च या पहली मंजिल वाला न्यक्ति लीटकर नहीं श्रा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मन से एक निरन्तर संज्ञा-प्रवाह बहता रहे तो उससे मन की समाधि प्राप्त होती है। यह पंथ, स्थविरवादियों की भाँति बुद्ध की मानवोपरि शक्तियाँ

को नहीं मानता था। महासंधिक मानते थे कि बुद्ध और बोधिसस्य में ऐसी शक्ति है। उनको श्रद्धा यी कि देवताओं के जिए पवित्र जीवन सम्भव है और श्रविस्वासी कोगों में भी मानवोपरि शक्ति हो सकती है। वे चन्तरा-भव चथवा इस जीवन और अगले जीवन के बीच अस्तिश्व में विश्वास करते थे। वे यह भी मानते थे कि बोधिसत्व पृथक्-जन थे श्रीर शहत् भी श्रपने पुराने कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, भीर उन्हें कुछ न कब सीखना शेष था।

वे नैरात्म्य में विश्वास करते थे। व्यक्ति में किसी भी स्थिर तत्व को वे नहीं मानते थे, यद्यपि सभी वस्तुचों की स्थायी वास्तविकता वे मानते थे । स्यविरवादियों की भौति वे विश्व में तत्वों की अनेकता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार बे तस्व ७४ थे। इनमें से ७२ संस्कृत थे और ३ ऋसंस्कृत । ये तीन थे श्राकाश, प्रतिसंख्यानिरोध श्रीर श्रप्रतिसंख्यानिरोध । ७२ संस्कृत धर्मी को चार खरडों में विभाजित किया गया था। रूप ११ प्रकार का. जिसमें एक श्रविज्ञ सि-रूप भी थाः चित्त-४६ चित्त-संप्रयुक्त धर्म थे श्रीर १४ धर्म चित्तविप्रयुक्त थे; श्रन्तिम था एक नवीन प्रकार के तत्वों का वर्ग, जो न सो मानसिक कहे जा सकते थे न भौतिक। फिर भी मानसिक या भौतिक श्रापार के बिना वे सिक्रव नहीं हो सकते थे। ये ७४ तस्व कारण-सरिए से बँधे हुए थे, उनमें से छः हेतु थे श्रीर चार प्रस्यय । कुछ लोगों के श्रनुसार इस पंथ के मानने वाले हेतुवादिन कहलाते थे।

## हैमावत

इस नाम से ही स्पष्ट है कि हिमालय प्रदेश में कहीं इस मत का आरम्भ हुआ। श्रद्वारह निकायों पर श्रपनी पुस्तक में वसुभित्र कहते हैं कि हैमावत स्थविर-वादियों के वंशज थे, किन्तु भव्य श्रीर विनीतिदेव इसे महासांधिकों की ही एक शाखा मानते हैं । स्थविरवादियों की भाँति हैमावतों का विश्वास था कि बोधिसर्खों का कोई विशेष स्थान नहीं था, परन्तु उनके विरुद्ध वे कहते थे कि देवता ब्रह्मचर्य का पवित्र जीवन नहीं बिता सकते थे और अश्रद्धाल लोगों में चमस्कारिक शक्ति नहीं हो सकती थी।

## वास्सिपत्रीय

इन्हीं के साथ साम्मितीय उपशाला भी जोड़ी जाती है। इन्हें बौद मतवादियों में श्रवता से चीन्हा जा सकता है, क्योंकि ये पुद्गक सिद्धान्त में विश्वास करते थे। पुद्गता व्यक्ति का स्थिर-तत्व है। इस पंथ ने वे सब सूत्र खोज निकाले, जिनमें पुद्राल शब्द था, झौर इन्होंने यह मान लिया कि ऐसे पुद्गत के बिना, पुनर्जन्म सम्भव नहीं या । श्रमिधम्मकोश में वसुबन्धु ने पुस्तक के अन्त में एक विशेष अध्याय में, इस दृष्टिकीश का विरोध करने का बस्त किया। वास्तिपुत्रीवों के अनुसार पुद्गल न स्कम्बों के समान था, न उनमें भिन्न था। स्वविरवादियों की तरह वे इसमें विश्वास करते थे कि अईए का पत्तन हो सकता है और अविश्वासी भी अमस्कार दिखला सकते हैं। इसके उप-पंच के साम्मितियों के अनुसार देवता पवित्र जीवन नहीं बिता सकते। ये अन्तरा-भव में भी विश्वाम करते थे, और अभिअम्म के मानने वालों की तरह से, सौत्रांतिकों की प्रथम और दूसरी तन्द्रा के बीच की अवस्था में विश्वास करते थे। उस अवस्था में विश्वास विश्वास दिस्यपंथ के पाँच तत्वों में था। यह भी कहा जाता है कि हर्ष के राज्यकाल में उसकी बहिन राज्यकों ने इस पंथ को राजाश्य दिया। इस मत के मानने वाले कभी अवंतिक कहलाते थे, पूंकि वे अवंती के निवासी थे।

# धर्मगुप्तिक

धर्मगुप्तिक महाशासनिकों से टूट कर चलग हो गए थे। चलग होने का कारख बुद और संघ को जो भेंट चढ़ाई जाये, उसके बारे में मतभेद या। इस मत के चलुसार बुद को मेंट चढ़ाना और स्तूपों की श्रदा करना प्रधान धर्म था। उनके विनय के नियमों से यह स्पष्ट है। महासंधिकों की तरह वे भी विश्वास करते थे कि चर्हण् पाप-बामनाओं से मुक्त या और नास्तिक चौर चांवरवासी चांतमानुषी या चमत्कार करने की शक्ति नहीं पा सकते थे।

यह मत मध्येशिया चौर चीन में बोकिषिय बना। इसका धपना स्त्र, विनय चौर चिमिष्ठम्म साहित्य था। इसके विशिष्ट प्रातिमोच के निवम चीन के मठों में पालन किये जाते थे।

#### काश्यपीय

कारयपीय सर्वास्तिवादिन और धर्मगुतिकों से कई गौय बातों में भिन्न थे, और स्थितिवादिनों के निकट थे। इसीजिए उन्हें स्थावरीय भी कहते हैं। विध्यती स्नोतों के बानुसार वे सुवर्षक कहजाते हैं। कारयधीयों का विश्वास था कि वह गत जिसका फज मिज चुका, वह समाप्त हो चुका है, परन्तु वह जो अभी पका नहीं है वह अभी जी रहा है। सर्वास्तिवादियों के मत में यो दुख्य सुधार हुआ। वे तो गत को वर्तमान की भौति जीवित मान्ते थे। कारयधीयों के किए कहा जाता है कि सन्होंने सर्वास्तिवादिन और विभावयवादियों के बीच में समन्वय किया, कौर उनका अपना एक विषयिक भी है।

सात्रां(तक या संक्रांतिवादिन पाक्षि कोर्तो के बहुसार संक्रांतिवादिन शासा काश्वपीय से निकक्षी है और सीत्रांतिक संक्रांतिवादिनों से, जब कि वसुमित्र के अनुसार दोनों एक-से हैं। जैसा कि वाम से ही स्पष्ट है, यह पंथ संक्रांति में विश्वास करता था। इसका अर्थ था वस्तुष्ट एक जन्म से दूसरे जन्म में रूप बद्बतों हैं। उसके अनुयायियों के अनुसार, एक क्यक्ति के पाँच स्कंडों में से एक सूचम स्कंड ऐसा है जो कि जन्मांतित होता है। समूचा पुद्गल स्थानांतित नहीं होता, जैसा कि साम्मितीय मानते थे। कारवपीय शासा के अनुसार यह सूचम स्कंड ही सचा पुद्गल है। पुद्गल भी वही सूचम केतना है जो सारे शरीर में ग्यापी रहती है। महासंधिकों का यह मत है, और यह योगाचारियों के आलय-विज्ञान से मिलता-जुलता है। यह भी संमव है कि इस शाला ने यह सूचम चेतना का सिद्धान्त महासंधिकों से लिया और उसे योगाचार पंच को दे दिया। उसका इस बात में भी विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर बुद बनने की सम्भावनाएँ हैं—यह सिद्धान्त महायान का था। ऐसे मर्तों के कारवा यह सत्त शावकयान (जिसे कि सही अर्थ में नहीं, परन्तु अन्सर हीनयान कहा जाता है) और महायान के बीच दोनों को मिलाने वाले पुत्त की तरह माना जाता है।

महासं घिक

यह सर्वसामान्यतः माना जाता है कि महासंधिक महायान के पहले बीज बोने वाबो थे. और इस प्रकार से उसके आरम्भकर्ता थे। उन्होंने इस मये मतवाद का पच बबे उत्साह से भौर उमंग से भगनाया, भौर कुछ दर्शाब्दयों के भीवर ही राकि और खोकप्रियता की दृष्टि से यह एंथ बहुत विकसित हुआ। विनय के वरकाबीन प्रचिवत नियमों को उन्होंने अपने सिद्धान्तों पर श्वटित किया. और नथे नियम भी बनाये । इस प्रकार से बौद्ध-धर्म और संघ में उन्होंने पूरी तरह से कान्ति कर दी । साथ ही उन्होंने सुत्रों के धीर विनयपाठ के धर्य और कान्य में परिवर्तन घटित किये । उन्होंने कई ऐसे सूत्रों को प्रधित किया और नियम-बद बनाया, जो कि बुद्ध के बचन माने जाते थे । उन्होंने बहुत से सुत्रपाठ अस्वीकृत कर दिये. यद्यपि वे प्रथम संगीति में मान विष गये थे। उन्होंने यह भी कहा कि सन्न बुद्ध के वचन नहीं हैं. यथा परिवार, श्रमिश्रम्म, पटिसंभिदा, निरेस भीर जातकों के कुछ भाग । परिवार विनय का ही एक परिशिष्ट था भीर शायद किसो सिंहजी भिष्न की रचना है। श्रभिधम्म वीसरी संगीति में संक्रित हथा। यह संगीति राजा श्रशोक के समय हुई थी । पटिसंभिदा, निदेस श्रीर जातकों के क्क भाग आज भी बुद बचन नहीं माने जाते । अधिकारी विद्वानों में इस विषय में मसभेद है कि ये धर्मसूत्र माने जाएँ धयदा नहीं, क्योंकि ये सूत्र बाद के कास की रचनाएँ जगती हैं। ये सब पाठ बाद में जोड़े गए हैं और महासंधिकों के सबसंग्रह में वे नहीं हैं। इस प्रकार से धम्म और विनय के सुत्रपाठ उन्होंने नए सिरे से विकसित किए, श्रीर महाकरसप की संगीति में जो शस्वीकृत पाठ थे, वे भी उसमें जोड़े। इस प्रकार से धमसूत्रों में एक दुहरा विभाजन उठ खड़ा हुआ। महासंधिकों का संकलन श्राचारिकवाद कहलाया। थेरवाद से इसे भिन्न करने के लिए यह नाम दिया नया।

युश्चान च्यांग ने लिखा है कि महासंधिकों का श्रपना धर्मसूत्रपाठ था, जिसे डन्होंने पाँच हिस्सों में विभाजित कर दिया था। वे हिस्से थे सूत्र, विनय, श्रमि-धर्म. धारणी श्रीर इतर । महासंधिकों का विनय, युश्रान च्यांग के श्रवुसार वही या जो महाकस्सप-संगीति में संकत्तित किया गया था। वह तिखता है कि दिच्या में धनकटक में उसने श्रभिधम्म दो भिद्धश्रों से सीखा। वह श्रपने साथ भारत से वापिस चीन में ६४७ संस्कृत ग्रन्थ के गया श्रीर उसने चीनी सम्राट के श्रादेश से उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया। उनमें पनद्वह सूत्र, विनय श्रीर श्रमिधर्म पर महासंधिक ग्रंथ थे। उससे भी पहले फाहियान महासंधिकों के संपूर्ण विनय का चीनी जिप्यंतर पाटिलपुत्र से ले गए थे। नांजियों की सूची से दो महासंधिक विनय प्रन्यों का पता लगता है--भिन्न-विनय श्रीर भिन्नेशी-विनय-जो श्रव चीनी भाषा में ही बाकी हैं। महासंधिक पंथ के मूल प्रन्थों में से अब हमें कोई मिलता है ती केवल महावस्तु श्रथवा महावस्तु-श्रवदान है । महासंधिक शाखा के लोकोत्तरवाहियों के विनयपिटक का यह प्रथम प्रंथ है। उसके श्रनुसार, बुद्ध लोकोत्तर हैं और वे केवल बाह्यतः ऐहिक जीवन से सम्बद्ध हैं। बुद्ध के इस रूप का महायान दर्शन के विकास में बड़ा योग रहा है। महावस्तु का मुख्य विषय है बुद्ध की जीवनी श्रीर उसी में संघ की स्थापना श्रीर प्रथम धर्मान्तरों का इतिहास दिया हुआ है। वह श्रंशतः संस्कृत में श्रीर श्रंशतः प्राकृत में, श्रथवा एक प्रकार की मिश्रित भाषा में जी संस्कृत से मिलती-जुलती है, जिला गया है। यह प्रनथ सम्भवतः ईसापूर्व दूसरी शती श्रीर ईसा की चौथी शती में रचा गया।

उत्कीर्ण लेखों से भी प्रमाण मिलते हैं कि महासंधिक सूत्र श्रवश्य रहे होंगे। उदाहरणार्थ श्रमरावती के उत्कीर्ण लेखों में, विनय-धर, महाविनय-धर श्रीर संयुक्त भाणक जैसे शब्द श्राते हैं, श्रीर ये सब भिक्खुश्रों श्रीर भिक्खुणियों के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार से नागार्ज नकों हा के उत्कीर्ण लेख में ये शब्द शाते हैं। दीध-मज्मिम-पंचमातुक-श्रोसक-वाचकानम्, दीध-मज्मिम-निकाय-धरेण इत्यादि: इस सारे प्रमाण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महासंधिकों के धर्मसूत्र ईसा की प्रथम शती तक शायद श्रस्तित्व में रहे होंगे।

विनीतदेव (ईसा की घाठवीं शती) के घातुसार, महासंविकों का साहित्यक माध्यम प्राकृत भाषा थी। बस्टन कहता है कि महासंविकों के धर्मसूत्र प्राकृत में जिल्ले गए थे। कसोमा कौरीस जिल्ला है कि महासंविकों का "निर्वाण विषयी स्त्र" एक विकृत उपभाषा में जिल्ला गया था। महावस्तु की भाषा मिश्रित संस्कृत थी, यह पहले ही कहा जा खुका है। यह एक प्रकार की प्राकृत थी। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि इस पंथ का साहित्य प्राकृत में था।

बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद दूसरी शती में महासंघिक पंथ की कई उपशालाएँ हो गई—एकव्याहारिक (इसे एकव्यवहारिक भी कहते हैं), लोकोत्तरवाद, इक्कुटिक (गोकुलिक), बहुश्रुतीय, और प्रज्ञाप्तिवाद श्चाहि। उसके कुछ समय बाद शैल पंथ चला। चैत्यक इसिलए कहलाते थे कि वे चैत्यों को मानते थे। दोनों ने महायान-पंथ के विकास में सहायता दी। शैलों का नाम इस लिये पढ़ा कि उनके कार्यचेत्र के श्चासपास पर्वत थे। श्रीलंका की गाथाश्चों के श्रनुसार, वे श्चांध्र देश में इतने लोक-प्रिय थे कि वे श्रंधक कहलाते थे। फिर भी पालि भाषा में लिखा है कि "चैतियवादिन (चैत्यवादिन) श्चीर श्चंधक दोनों ही कुछ सिद्धान्तों के लिए प्रतीक रूप में प्रयोजित प्रादेशिक नाममात्र थे।" जिन शाखाश्चों में महासंधिकों का विभाजन हुआ था, उनमें चैत्यक श्चीर शैल प्रमुख थे श्चीर उनका दिल्ला में बहा प्रभाव था।

श्रारम्भ में महासंधिक श्रधिक प्रगित नहीं कर सके, चूं कि कट्टर पुरायपंथी थेरवादियों ने उनका बड़ा विरोध किया। उन्हें मगध में श्रपना सिक्का जमाये रखने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, परन्तु वे धीरे-धीरे शक्तिशाली बनते गये श्रीर उनका बड़ा बलवान संघ बना। यह इस बात से सिद्ध होता है, कि इस शाखा ने पाटलिपुत्र श्रीर वैशाली में श्रपने केन्द्र स्थापित किये श्रीर उत्तर श्रीर दिख्या में श्रपना जाल फैलाया। युश्रान-च्वांग कहता है कि "पाटलिपुत्र के बहुत से छुटमैयों की बहुसंख्या ने महासंधिक शाखा बनाई।" इन्हिमंग (६७१से ६६४ ईस्वी) भी लिखता है कि मगध (मध्यदेश) में उसे महासंधिक मिखे, कुछ लाट में श्रीर सिन्धु देश में, श्रीर कुछ उत्तरी, दिख्या श्रीर पूर्वी भारत में भी। मधुरा के सिंह-शीर्ष स्तम्भ (१२० ईसाप्वं) पर जो शिलालेख है, उसके श्रनुसार एक दुधिल नामक गुरु को कुछ श्रनुदान दिया गया था जिससे कि वह महासंधिकों को शिक्षा है। यह सब से प्राचीनतम पुराक्षेत्र-साद्य है कि महासंधिक श्रस्तित्व में थे। वरदक पात्र, जो श्रक्तगानिस्तान में पाया गया श्रीर जिसमें बुद्ध के धातु है, वह कमलगुरुव ने हुविष्क के राज्यकाल में महासंधिक मिखुओं को दिया। श्रंदरह (श्रक्रगानिस्तान) में शुश्रान-च्वांग को तीन मठ या विहार मिखे जो इसी पंथ के थे।

इससे सिड होता है कि यह पंच भारत के उत्तर-पश्चिम में भी खोकप्रिय था। वस्वई प्रदेश में कार्के की गुकाओं में जो एक अभिक्षेत्र है उसके अनुसार महासंधिक पंच को एक गाँव और नी-कमरों का प्रकोष्ट अनुदान में दिया गया। यह स्पष्ट है कि महासंधिकों का कार्ले में केन्द्र था और उनका पश्चिम के लोगों पर प्रभाव था। किर भी वे केवल मगध तक सीमित नहीं थे. परन्त भारत के उत्तरी श्रीर पश्चिमी प्रदेशों में फैलते गये, श्रीर उनके श्रनुयायी सारे देश में निखरे थे। फिर भी यह बात दिचल में इस पंथ की जो उपशासाएँ थीं, उनके बारे में सही नहीं है। प्रमरावती भौर नागार्जुनकोंडा के उस्कीर्याक्षेत्रों में हंबी (श्रविर-हघाए), चैलिक (चेतियवादक) महावनसेलियान (श्वपर महावनसेलिय), पुवसेले, राजिगरि-निवासिका (राजशैल), सिद्धिका, बहुश्रतीय, श्रीर महीशासक उपशालाश्रों का उल्बेख है। यह श्रधिकतर स्थानिक उपशाखाएँ थीं। केवल श्रन्तिम को छोड़कर शेष सब महासंविक पंथ की उपशास्ताएँ थीं । श्रमरावती स्तप बेजवादा के पश्चिम में १८ मील पर स्थित है। बह स्तृत ईसापूर्व दसरी शती में बनाया गया था, श्रीर बाहर का शिल्प वेष्टन ईसा की दूसरी शती में भीर भन्दर का शिरूप-वेष्टन ईसा की तीसरी शती में बनाया गया होगा ऐसा अनुमान है। अमरावती के बाद नागाज नकोंडा दिख्या भारत में सब से महत्त्वपूर्ण स्थान है। नागार्जनकोंडा के स्मारक बौद्ध धर्मानुयायी इच्चाक कुल की कुछ रानियों भीर राजपुत्रियों के दान से बने । ये स्मारक ईसा को तीसरी या चौथी शती के रहे होंगे । यद्यपि महाचेतिय कदाचित भीर भी पहले का रहा होगा । नागार्ज नकोंडा के ये सवन महासंधिक पंथ के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों के नाते विख्यात हुए होंगे । इससे यह स्पष्ट है कि महासंधिकों का कार्य उत्तर श्रीर दिश्य दोनों श्रोर फैंबा था। फिर भी उनका दक्षिण में श्रधिक प्रभाव रहा होगा, विशेषतः गुंदर श्रीर कृष्णा प्रदेशों में, जहाँ कि चैत्यक घोर शेल उपशालाओं ने बहत ही सफलता प्राप्त की। श्रंथक नाम से स्पष्ट है कि शैंजों को श्रांध्र में बड़ी खोकप्रियता मिली होगी।

महासंधिक श्रीर उसकी सब उपशाखाओं के प्रमुख सिद्धान्त कथावस्तु में, महावस्तु में, वसुमित्र, भन्य श्रीर विनीतदेव को रचनाश्रों में प्रथित हैं। बहुश्रुतीय श्रीर चैत्यक महासंधिक शाखा के बाद के श्रंकुर थे, श्रीर वे मूज महासंधिक से श्रापने मतों में कुछ-कुछ भिन्न थे।

महासंधिक, थेरवादियों की ही तरह से, बौद्ध-धर्म के प्रमुख सिद्धान्त मानते थे, और इस मामले में वे एक दूसरे से भिन्न नहीं थे। ये मूल सिद्धान्त थे चार आर्थ सत्य, अध्य मार्ग, आत्मा का अनस्तित्व, कर्म-सिद्धान्त, प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धान्त, १७ बोध-पन्नीय धर्म, और आध्यात्मिक विकास की क्रमिक स्थितियाँ। उनके

बानुसार बानेक बद्ध लोकोत्तर हैं, उनके शरीर, उनकी बाधु और उनकी शक्तियाँ असीम हैं, वे न तो सीते हैं, न सपने खेते हैं। वे आत्म-स्थित हैं और सतत समाधि की अवस्था में होते हैं, वे नाम से उपदेश नहीं देते, वे एक इणिक चित्त हैं। जब तक परिनिर्धाख प्राप्त नहीं होता, इन बुद्धों को चय ज्ञान होता है और अनुत्पाद-ज्ञान होता है। संसेप में, इन बुद्धों से सम्बद्ध सब कुछ मानवोपरि है। महासंधिकों की बुद्ध की इस करपना ने महायान की बाद की त्रिकाप विचारधारा के विकास में योग दिया । उनके अनुसार, बोधिसत्व पेहिकोपरि है, भौर वे साधारण व्यक्तियों की चार गर्भस्य स्थितियों में से नहीं गुज़रते। वे सफेद हाथियों के रूप में अपनी माताओं की कृदि में प्रवेश करते हैं, और कोख से वे दाहिनी तरफ से जन्म केते हैं। उन्हें कभी काम, व्यापाद, विहिंसा की भावनाओं का अनुभव नहीं होता। सभी चैतन्य मानवों के लाभ के लिए, वे घपनी मुक्त इच्छा से चाहे जिस किसी भी रूप में जन्म खेते हैं। इन सभी विचारों से बुद्धों भीर बोधिसत्वों को देवरूप मिला। महासंधिकों की एक शाखा, महादेव के मानने वाले, यह मानते हैं कि आईवों की भी अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, उन्हें भी और लोग सिखा सकते हैं, उनमें कुछ अज्ञान का बंश और संदेह का बंश होता है, और वे केवल दसरों की सहायता से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से, शहंतावस्था पवित्रता की श्रन्तिम श्रवस्था नहीं है।

महासंघिकों के कुछ ग्रन्य विश्वास इस प्रकार के हैं:

- (१) पाँच विज्ञान, सराग और विराग दोनों प्रकार के होते हैं।
- (२) रूपेन्द्रिय केवल मांसल होते हैं। वे अपने आप में हंद्रियों के विज्ञान को नहीं पहचान सकते।
  - (३) प्रज्ञा के द्वारा दुःख की पूर्ण समाध्ति श्रीर निर्वाण सम्भव है।
- (४) स्नोतापन्न पीछे सुबकर जा सकता है, परन्तु महंत नहीं। वह मपना स्वभाव चित्र मौर चैतसिक धर्मों से जान सकता है। सब प्रकार के पाप कर सकता है, पंचानन्तर्यानि छोड़ कर। ये पाँच महापाप हैं, मातु-हत्या, पितृ-हत्या, महंत का क्य, बुद्ध का रक्तपात भीर संघ में फूट डालना।
- (४) कुछ भी अन्याकृत नहीं है। अर्थात् वस्तुओं का स्वभाव या तो अञ्का है या दुरा, क्योंकि वह अञ्जी भी न हों और दुरी भी न हों ऐसा नहीं हो सकता।
- (६) मन का मूल स्वभाव पवित्र होता है, वह उपक्लेश और भागन्तुकरजस से फलंकित होकर विकृत हो जाता है।

(महासंधिकों की यह विचारश्वारा योगाचार के बादर्शवादी दर्शन की

पूर्वपीठिका थी जिसमें कि श्राजय-विज्ञान विशुद्ध चेतना का भाव माना जाता है श्रीर जो भौतिक वस्तुश्रों द्वारा विकृत होकर श्राप्वित्र बनता है।)

(७) मृत्यु के बाद श्रीर पुनर्जन्म से पूर्व जीव का कोई श्रस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से महासंघिक श्रन्य पंथों से बहुत भिन्न थे, सैद्धान्तिक मामलों में श्रीर श्रनुशासन के नियमों में भी। इस विचारधारा के मानने वाले पीत चीवर पहनते थे, जिसका निचला हिस्सा बांई श्रोर मजबूत खिंचा रहता था।

#### बहुश्रतीय

श्रमरावती श्रीर नागार्जुनकोंडा के शिलालेखों में बहुश्रुतीय मत का उल्लेख है। वह महासंघिक की ही एक बाद की धारा थी। उसका श्रारम्भ एक ऐसे श्राचार्य द्वारा हुश्रा जो बौद्ध-धर्म के सुत्रों में बहुश्रत था।

इत बहुश्रुतियों के मूल सिद्धान्त यों थे: वे मानते थे कि बुद्ध के उपदेश अनित्यता, दुःल, शून्य, अनात्मन् और निर्वाण से सम्बद्ध हैं। वे लोकोत्तर हैं, चूं कि उनसे मुक्ति मिलती है। उसके अन्य उपदेश लीकिक हैं। इस मामसे में बहुश्रुतीय बाद में आने बाले महायान आचार्यों के पूर्व उद्घोषकर्ता थे। उनके अनुसार निर्वाणिक कोई विशेष साधन नहीं था। इसके अतिरक्त संघ भौतिक नियमों को मानवे वाला नहीं था। महादेव के पाँच प्रभेयों को वे अपना ही मत मानते थे। कुद्ध सैद्धान्तिक मामलों में शैल शाखाओं में और इनमें बहुत कुद्ध साम्य था, और अन्य मामलों में वे सर्वास्तवादियों के निकटतम थे।

परमार्थ के भनुसार, इस उपशास्ता ने बौद्ध-धर्म की दो प्रमुख विचारधाराओं-श्रावकयान श्रीर महायान को मिकाने का यत्न किया। हरिवर्मन का सत्यसिद्धिशास्त्र इस मत का प्रथम सूत्र-प्रथ है।

बहुश्रुतियों को "कहर श्रीर महायान मत के बीच का पुल" माना जाता है, क्यों कि उन्होंने दोनों के उपदेशों की मिलाने का यस्न किया। हरिवर्मन श्रारम-नैरारम्य श्रीर धर्म-नैरारम्य में विश्वास करते थे। कहर विचारधाराश्रों के श्रनुयायियों की भाँति वह विश्व की श्रनेक-रूपता में विश्वास करते थे, उनके श्रनुसार उसमें मध्य तत्व थे। महायानवादियों की भाँति, उनका विश्वास था कि दो प्रकार के सत्य हैं— संवृत्ति श्रीर परमार्थ। उनका यह भी विश्वास था कि रूढ़ सत्य के दृष्टिकोश से श्रारमा श्रथवा विश्व का मध्य तत्रों में विभाजन तो श्रस्तित्व में था, परन्तु परम सत्य के दृष्टिकोश से सर्वश्रम्य भी था। वे बुद्धकाय श्रीर धर्मकाय के सिद्धान्तों में विश्वास करते थे। इसका स्पष्टीकरण वे यों देते थे कि शील, समाधि, प्रजा, विमुक्ति, विमुक्ति-शान-दर्शन श्रादि से यह धर्मकाय वने हैं। यद्यपि बुद्ध के परम

मानवोपरि स्वभाव में उनका विश्वास नहीं था, फिर भी बुद्ध की विशेष शक्तियों में अनका विश्वास था, जैसे दश बजानि और चार वैशारण आदि। इन्हें स्थविरवादी भी मानते थे। उनका विश्वास था कि वर्तमान ही वास्तविक था, जबकि भूत और भविष्यत् का कोई अस्तित्व नहीं था!

#### चैत्यक

चैत्यवाद शाला महादेव नामक उपदेशक से शुरू हुई, हुद्ध-पिश्निष्ण के बाद दूसरी शती के अन्त में। इस महादेव को महासंघिकों के आरम्भकर्ता महादेव से मिस्र मानना चाहिए। वह एक विद्वान श्रीर अध्यवसायी साधु था, जिसे महासंघिक संघ में दीचा मिली थी। यह महासंघिकों के पाँच सिद्धान्त मानता था श्रीर उसने एक नया संघ चलाया। चूँकि वह एक ऐसे पर्वत पर रहता था, जिस पर एक चैत्य था, इसलिये उसके अनुयायी चैत्यक कहलाये। साथ ही, यह नाम अमरावती श्रीर नागार्ज नकोंडा के शिलालेखों में भी उद्गिलिवत है। चैत्यवाद शैल मतों का मूल था।

सामान्यतः कहा जाय तो चैत्यक मूल महासंघिकों के आधारभूत सिद्धान्तों को मानते थे, किन्तु कुछ गीय बातों में उनसे भिन्न मत रखते थे। चैत्यक मत के कुछ विशेष सिद्धान्त थे थे:

- (१) चैंग्यों के निर्माण, श्रलंकरण भौर पूजा से बड़ा पुगय मिलता है; चैंश्यों की प्रदृष्टिणा भी पुगयदायिनी होती है।
  - (२) चैत्यों को फूल, मालाएँ, सुगंध भ्रादि चढ़ाना बहुत पुरायपद होता है।
- (३) उपहार चढ़ाने से धार्मिक पुरय मिल सकता है। ऐसे पुर्य अपने मित्रों और परिवार-जनों को हम उनके सुखों के लिए दे सकते हैं—यह विचार श्रादिम बौद्ध-धर्म के लिए श्रज्ञात था, परन्तु महायानवाद में प्रचलित था। इन मान्यवाओं ने बौद्ध-धर्म को जन-साधारण में लोकप्रिय बनाया।
- (४) बुद्ध आसिक्त, ईर्ष्या, द्वेष तथा श्रांति से मुक्त हैं। वे जित-राग-दोस-मोह हैं और धातुवर-परिगहित हैं। वे श्वर्हतों से बढ़ कर हैं, चूँ कि उनके पास दस बल हैं।
- (१) सम्यक्-दृष्टि वाला च्यक्ति द्वेषमुक्त नहीं हो सकता, श्रौर इस कारण से वह हत्या के पाप के खतरे से मुक्त नहीं होता।
  - (६) निर्वाण एक "श्रमत धातु" श्रवस्था है।

इससे यह स्पष्ट होगा कि महासंधिक श्रीर उसकी उपशाखाओं के सिद्धान्तों में वे बीज हैं, जिनसे बाद का महायान विकसित हन्ना। सुद्ध और बोधिसत्त्व को देवता-रूप देने वाला यह प्रथम मतवाद था, जिसका सम्त में यह परिचाम हुआ कि महायान में बुद्ध और बोधिसत्व का संपूर्णत्या देवी रूप बन गया। इसी कारचा से यह धर्म जनसाधारचा में बहुत लोकप्रिय हुआ। उनके संभोगकाय के सिद्धान्त से त्रिकाय सिद्धान्त बना, जो कि महायान के एक प्रमुख खद्मणों में से है। चैत्यों की पूजा और भेंट चढ़ाने का जो रिवाज महासधिक पंथों ने चला दिया, उससे बौद्ध-धर्म का यह जनप्रिय रूप विकसित हुआ। महासंधिक महायान आन्दोलन के पूर्व-धोषक माने जा सकते हैं। उन्हीं के द्वारा बौद्ध-धर्म धाधिक से अधिक जनता को आकर्षित कर सका, अन्यथा वह ऐसा न कर पाता

कथा-वाथ पर जिस्ते भाष्य में कह श्रीर पंथा का उक्तेल है : राजगिरिक. सिद्धाथक, पुरुवसेलिय, श्रपरसेलिय, वाजिरिय, उत्तरापथ, वेतुल्य श्रीर हेतुवादिन । पहले चार श्रमधक नाम से पहचाने जाते हैं। वाजिरिय के विषय में बहुत कम जानकारी श्राप्त होती है । उत्तरापथ उत्तर में बार उत्तर-पश्चिमी देशों मे था, वह श्रक्तग़ानिस्तान में भी था। उन्हें "तथता" सिद्धान्त का श्रेय दिया जाता है, जो कि महायानियों की विशेषता थी। इस मत का विश्वास था कि बुद्ध की विष्ठा भी सुगंधित थी। उनका विश्वास था कि मार्ग एक ही था, श्रीर कट्टर एंथों में जैसे माना जाता था, वैसे चार मार्ग नहीं थे. श्रीर जनसाधारण भी श्रहत बन सकते थे। वेतस्यक श्रथमा महाशून्यतावादियों का विश्वास था कि बुद्ध या संघ का कोई वास्तविक श्रस्तित्व नहीं था, परन्त वे दोनों केवल श्ररूप कल्पनाएँ थीं । ऐसा कहते हैं कि उन्हें यह भी मत मान्य था कि केवल सहानुभूति या करुणा से प्रेरित शरीर सम्भोग उचित है। भिष्क या भिष्कणी, यति या साधुनियाँ भी ऐसा काम-सम्बन्ध रख सकती हैं। यह मत शायद तंत्रवाद का प्रभाव रहा हो। जैसे कि पहले ही कहा गया है, कुछ लोग देतुवादियों को सर्वास्तिवादियों से मिलते-जुलते मानते हैं, जब कि कथावत्थु भाष्य के अनुसार वे एक स्वतन्त्र शाखा हैं। यह मत भी उनका माना जाता है कि दुनियादार या सांसारिक मनुष्यों को परम-दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, श्रीर एक व्यक्ति दूसरे को सुख दे सकता है।

ईसा की दूमरी और वीसरी शती के उरकीर्यं जेलों से पता चलता है कि निम्न निकाय अवश्य रहे होंगे : सर्वास्तिवादिन, महासंविक, चैत्यक, साम्मितीय, धर्मोत्तरीय, मह्यानीय, महीशासक, पूर्वशैलीय, अपरशैलीय, बहुश्रुतीय और काश्यपीय । ईसा की ७वीं शती में युश्रान-च्वांग और इ-िस्संग के प्रवास वृत्तान्तों से पता चलता है कि उस समय कई मठ और विहार थे, और कई बौद्ध सम्प्रदायों के मानने वाले उनमें रहते थे। इ-स्सिंग के वर्यान के अनुसार कुढ़ विशेष सम्प्रदायों के स्वष्ट उक्केल हैं : एक तो आवकयान या कहर मत के मानने वाले और दूसरे सुधरे हुए मतों को मानने वाले लोग भी थे। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि, सामान्यतः बौद्ध संघ दो प्रमुख गुटों में विभाजित था: पुराना कहर पंथी श्रावकयान श्रीर बाद का सुधरा हुआ महायान।

#### माध्य मिक

महायान बौद्य-धर्म दो विचारधाराश्चों में विभाजित है: माध्यमिक श्चौर योगाचार ।

माध्यमिक मध्यमा-प्रतिपत पर जोर देते थे। वारायासी के प्रथम धर्मोपदेश में बुद ने मध्यम-मार्ग का उपदेश दिया। वह न तो बारम पीइन का मार्ग था और न हंद्रिय-सुख-विलास का। फिर भी, माध्यमिक पंथ के मानने वालों का मध्यम मार्ग वही नहीं था। यहाँ पर मध्यम मार्ग का अर्थ है बस्तित्व और अनस्तित्व, विशंतनता और अविशंतनता, आत्म और अनात्म आदि के विषय में दोनों ही मर्यों को न मानना। संखेप में, उसके अनुसार संबार न तो बास्तविक है, न अवास्तिक है, वरन् केवल एक सापेक्ता मात्र है। फिर भी, यह मानना चाहिए कि वारायासी में जिस मध्यम मार्ग का प्रवार किया तथा उसका एक नैतिक अर्थ था। माध्यमिकों के विचार अध्यात्म-शास्त्र-विषयक अधिक हैं।

माध्यमिक मत श्राचार्य नागार्जुन श्रथवा श्रायं नागार्जुन ने शुरू किया। इनका समय ईसा की दूसरी शती था। उनके बाद कई माध्यमिक विचारकों की एक जगमगाता नक्त्रमातिका आती है, उदाहरणार्थ प्रार्थहेव (ईसा की तीसरी शती), बद्धपाबित (ईसा की पाँचवीं शती), भावविदेक (ईसा की पाँचवी शती), चंदकीर्ति (ईसा की खंदी शवी), और शांतिदेव (ईसा की साववीं शवी)। नागाजु न ने कई ग्रंथ जिस्ते। इनमें माध्यमिक-कारिका उनका सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाला है। इसमें माध्यमिक मतवाद का दर्शन व्यवस्थित रूप से सिश्चितित है। इसमें यह कहा गया है कि शून्यता ही परम है। संसार और निर्वाश या शून्यता में कोई अन्तर नहीं है। शून्यता या परम सत्ता उपनिषदों के निगु स बद के समान है। प्रंथारं म में मंगनाचरण में नागार्जन श्रपने दर्शन के मूख तत्वों को संवेप में देते हैं। बन्होंने भाठ नकारी द्वारा प्रवीत्यसमुत्पाद समस्राया है। इसमें न तो धारम्भ है, न भन्त हैं; न चिरता है न सचिरता; न एकता है न झनेकता; न चन्दर झाना है, न बाहर जाना । सारतः केवस अनारम्भ मात्र है, जो शुन्यता का पर्यायवाची है। अन्यत्र भी वह बिखते हैं कि प्रतीत्यसमुखाद ही शून्यता है। शून्यता आरम्भ का उरखेल करते हुए भी मुख्यनः वह मध्यम-मार्ग है जो कि बस्तित्व और अनस्तित्व के दो परस्पर बिरोधी कोरों से दूर है। ग्रूम्पता वस्तुकों का सापेच बस्तित्व है, या पुरू प्रकार की सापेचता है।

मो॰ राधाकृष्यान के शब्दों में "शून्यता का अर्थ माध्यमिकों के अनुसार सम्पूर्य भौर परम अस्तित्वहीनता नहीं है, परन्तु सापेच सत्ता है।" माध्यमिकों के तत्व ज्ञान में शून्यता को प्रधानता है, अतः उसे शून्यवाद कहते हैं। माध्यमिक-कारिका में आगे चल कर दो प्रकार के सत्यों का उल्लेख है: संवृत्ति और परमार्थ। संवृति का अर्थ वह अज्ञान अथवा आंति है जो वस्तु-जगत को घेरे हुए है और मिध्याभास पैदा करती है। परमार्थ का अर्थ है कि सांसारिक वस्तुएँ एक आंति या अतिध्वनि की भाँति अनस्तित्व-भरी हैं। परमार्थ-सत्य, संवृति-सत्य को पाये विना प्राप्त नहीं हो सकता। संवृति सत्य साधन है तो परमार्थ-सत्य साध्य। इस प्रकार से, मापेच दिख्कोख से प्रतीत्यसमुत्पाद सांसारिक घटनाओं का अर्थ दे सकता है, परन्तु परमार्थ की दिख्द से सब समय में अनारम्भ ही निर्वाण या शून्यता है।

ईसा की श्वीं राती के झारम्भ में माध्यमिक मत की दो शाखाएँ हुई: प्रासंगिक और स्वातन्त्र। प्रासंगिक मत भ्रपनी पुष्टि में तर्क के उस भ्रस्त्र का सहारा खेता है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु की नकार और विसंगति मे परिणति होती है, स्वातन्त्र मत भिन्न तर्क का आश्रय खेता है। प्रथम मत बुद्धपालित द्वारा श्रीर दूसरा भावविवेक द्वारा स्थापित किया गया।

माध्यमिक ग्रंथों के श्रध्ययन से पता चलता है कि माध्यमिक मत का मूलाधार इन्हास्मक तर्क-पद्धति है।

यह भी यहाँ उल्लेख करना चाहिए कि चीन के ति-ईन-ताई और सान-लुन पंथ शून्यता के सिद्धान्त को मानते थे, और इस प्रकार से भारतीय माध्यमिक पद्धति की एक प्रंपरित सरिण मात्र थे। जापान के सान्-रोन् पंथ भी इसी पद्धति को मानते थे।

#### योगाचार

महायान की दूसरी महत्त्वपूर्ण शाला है योगाचार । इसकी स्थापना मैंत्रेय अथवा मैंत्रेयनाय (ईसा की तीसरी शती) ने की थी । श्रसंग (ईसा की चौथी शती), वसुबंधु (ईसा की चौथी शती), दिङनाग (ईसा की पाँचवी शती), दिङनाग (ईसा की पाँचवी शती), धर्मपाल (ईसा की सातवीं शती), धर्मकीति (ईसा की सातवीं शती), धर्मकीति (ईसा की श्राठवीं शती), शांतरिचत (ईसा की श्राठवीं शती) श्रौर कमलशील (ईसा की श्राठवीं शती) इस मतवाद के बदे प्रसिद्ध श्राचार्य थे । उन्होंने मूल संस्थापक के कार्य को अपने लेखन से श्रागे बदाया और इस मत को ऊँचे स्तर पर चढ़ाया । श्रसंग श्रौर उसके बंधु वसुबंधु के जमाने में यह मत अपनी शक्ति की पराकाष्टा पर पहुँचा । श्रसंग ने इसको योगाचार नाम दिया और वसुबंधु ने विज्ञानवाद शब्द का प्रयोग किया ।

थोगाचार का यह नाम इसलिए पड़ा कि उसमें बोधि की प्राप्ति के लिए योग को सबसे प्रभावशाली पढ़ित माना गया । बोधिसस्वपन की 'दश भूमियाँ' पार करके ही बोधि प्राप्त की जा सकती थी। इसी को विज्ञानवाद भी कहा जाता है। इसका कारण यह तथ्य है कि वह विज्ञक्षिमात्र को अंतिम सत्य मानता है। संचेप में, वह ब्रात्मनिष्ठ बादर्शवाद सिखाता है, या यह सिखाता है कि श्रकेला विचार ही सत्य है। योगाचार दर्शन के न्यावहारिक पन्न को, श्रीर विज्ञानवाद उसके वैचारिक पन्न को इयक करता है। "लंकावतार-सूत्र" इस मत की प्रधान रचना है, जिसके अनुसार केवल चित्त मात्र वास्तविक है, बाह्य वस्तुएँ नहीं । वे स्वप्नों की भाँति श्रवास्तविक है, मुगजत भीर ''श्राकाशपुष्प'' की भाँति हैं। चित्त मात्र, श्रालयविज्ञान से इस मामते में भिन्न है। श्रालयविज्ञान स्व-तथा-पर, श्राह्म-तथा-वस्तु के द्वंद्व के भीतर जो चेतना न्यास है उसका श्राधार है। श्रालयविज्ञान तथागत का गर्भ है। वसबंध की 'विज्ञिष्तिमात्रसिद्धि' इस मत का मुलाधार ग्रंथ है। उसके श्रनुसार बाह्य बस्तु-जगत की बास्तविकता में विश्वास व्यर्थ है। उसके ग्रनुसार चित्त ग्रथवा विज्ञान (विज्ञान-मात्र) की ही श्रकेजी वास्तविकता है। श्रालयविज्ञान में बस्त-जगत के बीज हैं-शास-निष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों ही प्रकार के। बहते पानी के समान श्रालयविज्ञान एक निरंतर परिवर्तनशील संज्ञा प्रवाह है। बुद्धस्य की प्राप्ति के साथ, उसका प्रवाह एकदम रुक जाता है। वसबंध के प्रन्थों के भाष्यकार स्थिरमति के अनुसार आलय में सब धर्मों के बीज हैं, जिनमें विकृति के भी बीज शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, सब धर्म भाजयविज्ञान में संभाव्य रूपों में रहते हैं। योगाचारी आगे जिखते हैं कि किसी विशेषज्ञ को प्रद्रगत्त-नैरात्म्य भौर धर्म-नैरात्म्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पुद्रगुल-नैरात्म्य क्लोशावरण श्रीर धर्म-नैरात्म्य ज्ञेयावरण के हटाने से प्राप्त होता है। यह दोनों नैशस्य निर्वाण के लिए खावश्यक हैं।

योगाचार ज्ञान की तीन श्रवस्थाएँ मानता है: परिकल्पित, परतंत्र श्रीर परिनिष्पन्न। परिकल्पित किसी काल्पनिक विचार का, श्रपने कारण श्रीर स्थितियों द्वारा निर्मित किसी वस्तु पर, श्रारोपण मात्र है। वह केवल कल्पना में रहता है, श्रीर वास्तविकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। परतंत्र श्रपने कारण श्रीर स्थितियों द्वारा निर्मित वस्तु का ज्ञान है। यह सापेच ज्ञान है श्रीर इससे जीवन के व्यावहारिक प्रयोजनों का समाधान होता है। परिनिष्पन्न तथता आ परम सत्य है। परिकल्पित श्रीर परतंत्र संवृति-सत्य से मिलते हैं, श्रीर परिनिष्पन्न माध्यमिक मत के परमार्थ सत्य से। इस प्रकार से माध्यमिकों के दो के स्थान पर योगाचार में ज्ञान के तीन प्रकार हैं।

योगाचार माध्यमिक से इस प्रकार से भिन्न है कि वह वास्तविकता में गुया हैं, ऐसा मानता है। पहसे मत में वास्तविकता विज्ञानमात्र है, दूसरे में वह शून्यता है।

# उत्तर के देश

# तिब्बत और नेपाल

तिञ्चत और नेपाल में श्रीद-धर्म का ब्योरा पहले एक अध्याय में आ चुका है, जहाँ कि बौद-धर्म के अन्य देशों में विस्तार का वर्णन है, और उसकी पुनरावृत्ति यहाँ अनावश्यक है।

#### चीन

यह कहा जाता है कि ईसापूर्व २१७ में भारतीय लोग चीन की राजधानी शेन्सी
में अपना धर्म प्रचानित करने के लिए आये। ईसापूर्व १२२ में, एक सुवर्ण प्रांतमा
सम्राट के पास लाई गई और चीनी वृत्ताम्तों के अनुसार वह चीन में पूजा के लिए
लाई गई प्रथम बौद्ध प्रतिमा थी।

बौद्ध-धर्म सूत्रों को एकत्रित करने के लिए धौर चीन में भिष्कुधों को खुलाने के लिए। ६१ या ६२ ईस्त्री में सम्राट मिंग ति ने एक दूत-मंडल भारत में भेजा, मध्य-भारत का एक निवासी काश्यप मातंग उसके साथ चीन गया, धौर उसने एक महस्वपूर्ण छोटे सूत्र का श्रमुवाद किया। इसका नाम था ४२ अनुन्छेद। चानी इतान्त के अनुसार वह को याङ में मरा।

चौथी शवी के आरम्भ में, चीनी बोगों ने बौद मठों के रीत-रिवाजों की अपनाना शुरू किया था। उदाहरणार्थ, १३४ ईस्वी में चा क साम्राज्य के एक राज-कुमार ने, पूर्वी त्या के राज्य में अपने नौकरों को बौद पद्धिक हा अपनाने दिया था। इस काज में, उत्तरी चीन में कई प्रकार के मठ स्थापित किये गये, और जनता के ११० वें भाग ने बौद धर्म प्रकृष किया, ऐसा कहा जाता है।

ईसा की चौथी धौर सातवीं शताब्दों के बीच में क्रमशः फाहियान धौर युष्ठान-च्वांग जैसे विद्वान भागत में घाये धौर चीन को लौट गये। वे ध्रपने साथ कई बौद -प्रंथ भी हो गये। उनकी पूजा उच्चवर्गीय धौर निम्नवर्गीय दोनो प्रकार के लोगो द्वारा की गई। चीनी सम्राटों की प्रार्थना पर कुछ भारतीय विद्वान भी चीन गये। इनमें छुमारजीव, बोधि-धर्म धौर परमार्थ का उच्चेख किया जा सकता है। फाहियान धौर युद्धान-च्वांग के साथ-साथ, वे कई प्रकार के चीनी बौद पंथा के संस्थापक बने।

जब बौद्ध-धर्म पहली बार चीन पहुँचा तो वहाँ किसी प्रकार का विशिष्ट मत-वाद नहीं चला, परन्तु धीरे-धीरे चीनी बौद्ध विभिन्न प्रकार के बौद्ध मतों से धौर उनसे संबद्ध विभिन्न प्रथाओं से परिचित होने लगे। चीन में बौद्ध-धर्म जैसे-जैसे फैला, उसकी उपशालाएँ भी देशभर में उत्तर से दृष्टिया तक फैलों। क्ट्रर-पंथी बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे उदार और सर्व-मत-मिश्रित हो गया और उसे अपने विशेष गुण प्राप्त होने लगे। चान (ध्यान) शास्त्रा

बाधि-धर्म ने श्रपनी स्थयं की पहालि निर्मित की, जिसके श्रनुसार सापेष श्रीर परम की श्रमेद-चंतना से ही मनुष्य बुहत्व प्राप्त कर सकता था।

बांधि-धर्म चीन में ४७० ई० में भाषा और उन गुद्ध मतवादों का संस्थापक बना, जो कि पाँच प्रमुख शासाओं में बाँटे गये। ये गुद्ध शासाएँ दान ( संस्कृत भ्यान, जापानी जोन ) या श्राधुनिक उद्यारण में चान कहलाई । बोधि-धर्म तीसरा राजपुत्र था जो या तो दिस्तिए भारत से या फारस से वहाँ श्राया था। यह भी कहा जाता है कि उसने शाओ-लिन्-स्सु मठ की दीवार के पास नी वर्ष तक ध्यान भीर मनन किया। बोधि-धर्म के श्रनुयायी सर्वश्र सिक्त्य थे, श्रीर देशज धर्मों पर उन्होंने पूरी विजय पाई। इसका परिणाम यह हुआ। कि श्राधुनिक जापान में इन गुद्धमतों के उपदेश बहुत मुख्यवान माने जाते हैं।

यह स्वाभाविक है कि बोधि-धर्म यद्यपि इन गुद्ध मतों का संस्थापक था, फिर मी उसने अपने मत नागार्जु न के दर्शन पर आधारित किये। नागार्जु न महायान बोह-धर्म का सबसे महत्त्वपूर्ण आचार्य था। नागार्जु न ने माध्यमिक दर्शन शुरू किया। उसके अनुसार सब चीज़े शून्यता में परिणत होती हैं। इस प्रकार से उसने मध्यमाप्रतिपद स्थापित किया। उसके दर्शन ने काऊ-ह्वई-चेन पर प्रभाव ढाला। उसने ता-चि-तु-लुन नामक शास्त्र का अध्ययन किया था और 'चुंग-क्वान' अथवा मध्य मार्ग पर केन्द्रित होने के विचार की अपनाया था। काऊ ह्व है वेन की कल्पना श्रीर धाधार पर, तु-ह्व ई-यग श्रीर लिऊ-हिङ्-सि ने नान-छो और स्सिङ्-युएन शाखाएँ स्थापित की।

इन मतवादों के अनुसार, श्रंतर्मुख होकर देखना और वाहर न देखना ही ऐसा रास्ता है जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। यह मनुष्य के मन के लिए वैसा ही है जैसा बुद्धरव प्राप्त करना। इस पद्धति में, 'श्रंतरानुभव' या 'प्रत्यचानुभव' पर चल है। उसकी विशेषदा यह है कि उसके पास कोई शब्द नहीं है जिससे कि वह अपने आपको व्यक्त कर सके। उसके पास कोई साधन नहीं है जिससे वह अपने आपको तर्क दे सके, श्रंपने सस्य का कोई ऐसा न्यापक प्रमाख नहीं है जिससे कि तर्क द्वारा पुष्ट किया जा सके। यदि वह अपने आपको व्यक्त भी करता है तो संकेतों और प्रतीकों के रूप में ही। समय के साथ-साथ यह विचार-पद्धति एक प्रत्यचानुभव का दर्शन बन गई, यहाँ तक कि वह आज भी अपनी विशिष्टता रखे हुए है।

चान (ध्यान) बीद-मत कं श्रलावा, बीद-धर्म की श्रन्य उपशालाश्रों को सार रूप में देना उचित दोगा। केवल तईन-ताई पंथ छोड़ कर शेप सब श्रव मिट चुके हैं भीर ने श्रव अधित पार्टी हैं।

# तिएन-ताई मत

चीन में आज एकमात्र जीवित बीह मस यही है। इसकी स्थापना चि-काई ने की थी। तिएन-ताई पर्वत को साची रख कर यह तिएन ताई-त्सुंग कहलाता है। वहाँ चि-काई ४६० ईस्वी में ६० वर्ष की श्रायु में मरा उस समय सोयुई वश का राज था। यह कवा जाता है कि अपने आरम्भिक जीवन में बोधि-धर्म द्वारा स्थापिन शान्ता के उपदेशों को चि-काई ने श्रनुसरस्य किया। इसके बाद वह इस पद्धति से ऊव गयः, श्रीर उसने बोद्ध-धर्म की एक नई शाखा चलाई, जिसके मूल सूत्र हैं मित्राश्रो-फा-लिएन-ह्वा-चिन (सद्धर्म पुंडरीका सूत्र सं० १३४), त-चि-तु-लुन (महाप्रज्ञापारमिता-सूत्र शास्त्र सं० ११६६), नेइ-फन-चिन (महाप्रज्ञापारमिता-सूत्र सं० १)।

चि-काई ने ज्ञान को नीन पद्धतियाँ स्थापित कीं, जिन्हें चि-क्वान प्रश्वा 'सम्पूर्ण ज्ञान' कहा जाता है। इस पद्धति में तीन ज्ञानी श्रवस्थाएँ हैं : रिक्त (बुड़), श्रनुमानित (किया) तथा मध्य (चुड़्)। यह तोन प्रमाण-पद्धतियाँ महेश्वर की तीन श्राँखों के समान हैं। श्रूच्य या रिक्त पद्धति ऐन्द्रिक ज्ञान के श्रम को नष्ट करती है श्रोर परम प्रज्ञा को स्थापित करती है : 'श्रनुमानित' श्रवस्था विश्व की विकृति को दूर करती है श्रीर सब बुराइया से मुक्ति स्थापित कराती है। श्रन्त में 'मध्य' मार्ग श्रविद्याजन्य श्रोंनि की दूर करता है श्रीर प्रकाशित मन को प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार के त्रिविध श्रन्वेपण की पद्धति नागार्जुन दश्चिण-पूर्वी भारत में दूसरी शती में रहा होगा।

चीन के इन बौद्ध मत का मूल भारतीय बौद्ध-धर्म रहा होगा, परन्तु चीनी शाखाद्यों द्वारा बौद्ध-प्रन्यों के अनवरत अध्ययन से, एक नए प्रकार के धार्मिक अनुभवों का निर्माण हुआ जो कि भारत की अपेद्या चीन की ऐतिहासिक पार्श्वभूमि से अधिक निर्मित थे । यद्यपि यह विकास भारतीय महायान बौद्ध-धर्म के प्रारम्भ से सम्भव हुआ, फिर भी उसके सिद्धान्तों का अर्थ विचित्र चीनी पद्धति से दिया गया, जिससे कि चीनी परम्परा को ही खादर मिला। चीनियों ने, भारतीय मूल पाठों का, अपने ढंग से, अपने पूर्वजों से मास प्राचीन रीतियों से मिलते-जुजते हुए, अर्थ जगाया।

#### जापान

जापान में तेरह बौद्ध पंथ हैं। वे हैं केगीन (श्रवसंसक), रि-स्यु (विनय), होस्सी (धर्म लख्य), तेन्दाई, शिगोन (सांत्रिक), जोदो, जोदोशिन, युज्जनेनवुस्यु, जि, रिन्ज़ाई, सीतो, श्रोबाकु, निचिरेन श्रादि। इनके श्रजावा सीन श्रन्य पंथ थे, जिनके नाम थे सान रोन (माध्यमिकों के तीन शास्त्र), कुश (श्रान्थम-कोश निकाय), श्रोर जोजिस्सु (सत्यसिद्धि शास्त्र निकाय), परन्तु वे श्रव प्रायः लुप्त हैं श्रीर उन पर स्वतन्त्र प्रभाव बहुत कम है।

यह ध्यान रखने की बात है कि जापान में श्रधिकतर बौद्ध-पंथ चीन से शुरू हुए। केगौन, रित्सु धौर होस्सो का चीना मूल रूप उयों का त्यों है, जब कि धन्य स्थानिक निर्मितियाँ हैं धौर पूर्णतः नए सिरे से बनाए गए हैं। बाद के पंथों के कुछ विशेष लक्षण धानो दिए गए हैं।

# तेन्दाई पंथ

तेन्दाई पंथ म०४ ईस्वी में जापान में साई चो द्वारा स्थापिस किया गया। वह देन्ग्यो-देशी के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। वह इस पंथ में बहुत छुटपन में प्रविष्ट हुआ और चीन में उच्च अध्ययन के जिए गया। वहाँ प्रसिद्ध त-एन-ताई शास्ता के आचार्यों से धर्म में उसने शिचा पाई। जापान जीटने पर हिएई पर्वत पर एन्याकुज़ी मन्दिर पर उसने नए सिद्धान्स की स्थापना की। यह मन्दिर जापान में बौद्ध-अध्ययन और धर्माचार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बना। यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य सम्प्रदायों के संस्थापक और विद्वान मन्दिर से विद्यार्थियों के नाते सम्बद्ध थे। यद्यपि यह चीनी त-एन-ताई की शाला थी, फिर भी तेन्दाई पंथ नं अन्य सिद्धान्तों के, यथा तांत्रिक बौद्ध-धर्म और ध्यान और विनय शालाओं के सिद्धान्तों को अपने में मिलाया।

चीनी त-एन-ताई से वह बाद्याचारों में भिन्न था। यद्यपि दोनों का मूलाधार महायान सूत्र वाला सद्धमंपुंडरीक था, जिसका एकयान सिद्धान्व पर ज़ार था। साई-चोने क्वानजिन (मनका प्रयद्ध श्रमुभव) नामक ब्यावहारिक पद्धित भी शुरू की।

#### शिंगोन पंथ

जापान में इस पंथ का संस्थापक कुकई (जिसे कीको देशी कहा जाता है) था, जो साई-को से वय में छोटा और उसका समकाखीन चिन्तक था। वह विरक्त, प्रवासी, सुन्दर विपिकार भौर शिक्पी था। कुकई बहुगुणी विद्वान था। साई-चो के उदाहरण से प्रेरित होकर, म०४ ईस्वी में वह चीन में गया भौर चीनी पुजारी होडई-कोउभो के शिष्य के नाते उसने गुद्ध शिंगोन पंथ का अध्ययन किया। जापान जीटने पर उसने शिंगोन पंथ का सुप्रसिद्ध मठ कोया-सान के पर्वत पर स्थापित किया।

शिंगोन पंथ के सिद्धान्त महाविरोधन-सूत्र तथा अन्य तांत्रिक सूत्रों पर अध्यारित हैं। यह पंथ मुरुपतः जादूभरी और रहस्यमयी विधियों में से एक हैं। यं तिब्बत के तांत्रिक बौद्ध-मत के समान है। शिगोन संस्कृत मंत्र से बना शब्द है। इस पंथ के सिद्धान्त के अनुसार मंत्र ध्यथवा धारणी के उद्यारण मात्र से अकाश प्राप्त किया जा सकता है।

शिगोन पंथ श्रव जापान में एकमात्र ऐसा पंथ बचा है जिमने तांत्रिक श्रादशों को सुरक्षित रखा है। फिर भी, सुध्यवस्थित विकास होने से उसमें वे बुशहर्यों नहीं बुस पाई जो भारत श्रीर तिब्बत के बीद्द तांत्रिकों में श्रा गई थीं।

इसमें जोदो, जोदो-शिन, युजुनेनबुरसु और जि पंथ श्राते हैं। इन पंथो का मुक्य सिद्धान्त यह है कि निर्वाण श्रीमताभ की एकमात्र उद्धारक शक्ति में विश्वास करने से प्राप्त होता है। इस पंथ के मानने वाले श्रीमताभ का नाम सेते हैं, श्रीय श्रीशा करते हैं कि उसके श्राशीर्वाद से स्वर्ण में पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं।

जोदो पंथ जापान में ११७१ में प्रेन्कू द्वारा स्थापित किया गया। वह एक प्रसिद्ध सन्त था और उसे होनेन कहते हैं। उसका सिद्धान्त मुख्यतः शान-ताओं (६१३-६८१ ईस्बी) के सिद्धान्तों पर आधारित था। शान-ताओं चीन के श्रीमनाभ पंथ के बहुत प्रसिद्ध शाचार्यों में से एक था। उसने सुखावती न्यूह-सूत्रों (बंदे श्री) छोटे दोनों संस्करणों) और श्रीमतायुध्यान सूत्रों को धर्मसूत्रग्रंथ की भाँति खुना। श्रीमताभ बुद्ध में विश्वास के लाम उसने सिखाए।

यह सिद्धान्त, सरत होने से, सामान्य जनता में लोकप्रिय बना। नेनवुरसु या श्रमिताम बुद्ध के नाम का स्मरण इस धर्म के श्रनुयायियों में एक स्वाभाविक श्राचार था, परन्तु उनका श्रधिक बल विश्वास पर था, परन्तु उनका श्रधिक बल विश्वास पर था, परन्तु नामस्मरण पर नहीं। फिर भी नेनबुरसु गौण नहीं मानना चाहिए। यह भी माना जाता है कि जो श्रपने कार्य में ब्यस्त रहने से बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों की गहराई में जा नहीं पाते, वे भी श्रमिताम के स्वर्ग में, यदि उसमें पूरा विश्वास हो, तो जन्म लंगे। होनेन के उपदेशों ने जनसाधारण में बहुत लोकप्रियसा पाई धौर जोदो पंथ जापान में बहुत ही प्रभाषशास्त्री बना।

जोही-शिन पंथ के उपदेश शिनरम द्वारा स्थापित हुए । उन्होंने नोदी पंथ में बहुत से नये सुधार किये ! शिनरन के अमुसार, सभी जीवित स्यक्ति अमि-ताभ द्वारा दिए गये वचन से बचाये जायेंगे । इस प्रकार से बुद्ध के नाम का स्मरण और साधारण जीवन के अन्य बाह्याचार, एक कृतक्त हृद्य की ही अभिन्यंजनाएँ हैं।

शितरन ने धर्मस्थान के संगठन में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये, जिनका उद्देश्य था पुजारियों और जनसाधारण के बीच के अन्तर को कम करना । दोनों वर्गों में कोई अन्तर ने नहीं समक्षते थे । सभी मानवशाणी बुद्ध के शुद्ध प्रदेश में पुनर्जन्म के सकने के एकते हकदार हैं : ''न तो कोई गुरु थे न शिष्य । सब बुद्ध के आगे वन्धु और मिन्न जैसे थे ।'' शिनरन तथा इस पंथ के और लोग जन-साधारण में सामान्य जीवन बिताते थे, और अपने आपको उपदेशक नहीं मानते थे, किन्तु धिमताभ के रास्ते के अनुवायो ही अपने आपको समकते थे।

शिनरन के उदार दृष्टिकोण के कारण, शिन पंथ जरुदी से जनता में लोक-प्रिय हो गया, विशेषतः किसानों में श्रीर श्रिमिकों में। इससे जो धार्मिक स्वतंत्रता उसके श्रनुयायी सीखे, उससे राजनैतिक श्रीर सामाजिक स्वतंत्रता की खोज उन्होंने शुरू की, श्रीर इसका परिणाम यह हुआ कि ईसा की १६वीं शती में अपने सामती स्वामियों के विरुद्ध किसानों ने कई विद्रोह किये।

उत्तनेन तुत्सु सम्प्रदाय र्योनिन (१०७२ — ११३२ ईस्वी) द्वारा स्थापित हुआ श्रीर जि साम्प्रदाय इप्पेन (१२३६-१२८६ ईस्वी) द्वारा । इन सम्प्रदायो का जापान में कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं था । र्योनिन का सिद्धान्त केगोन दर्शन से प्रभावित था. इप्पेन का जैन बौद्ध-धर्म द्वारा ।

# जेन बौद्ध-धर्म

ज़ेन शब्द ज़ेन (चीनी: चान) से बना है, जो कि संस्कृत ध्यान का जिप्यंतर मात्र है। इसका अर्थ हैं एकामचितन।

ज़ेन बौद्ध-धर्म की आपान में तीन शाखाएँ हैं : रिन्ज़ाई, सांतो श्रीर श्रोबाकु जापान में प्रथम दल जापानी भिष्ठ ईसई (११४१—1२११ ईस्वी) द्वारा स्थापित किया गया, द्वितीय दींजेन (१२००—१२१३ ईस्वी) द्वारा श्रीर तीसरा चीनी भिष्ठ हंगेन द्वारा (लगभग १६४३ ईस्वी) में । ईसई श्रीर दोंजेन ने कई वर्ष चीन में अध्ययन करने में विताये।

क्रेन बौद-धर्म का सारांश निम्न सूत्र में है: "धपने मन के मीतर देखों भौर नुम्हें बुद्धस्व प्राप्त होगा।" इस सम्प्रदाय का बहुत बड़ा ज़ोर मनन या ध्यान पर होता है, उसी के द्वारा जान-प्राप्ति सम्भव है। ग्रद्ध हम दोजेन का भिद्धान्त देखें, जो कि जेन बौद्ध-धर्म का सबसे प्रमुख ग्राँर प्रतिनिधि रूपों में से एक है।

दोजेन ने एक भिष्यु के नाते निम्न प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जीवन भारम्भ किया: "यद्यपि सभी जीवित व्यक्तियों में, उनके स्वभाव के भानुसार, बुद्ध्व था, फिर भी इतने मारे बुद्धों ने भ्रात्म-ज्ञान का रास्ता क्यों भ्रपनाया ?" जापान में किसी ने उसके प्रश्न का सम्ताष्णनक उत्तर नहीं दिया, इसलिए वह चीन में उत्तर पाने के लिए गया। वहाँ उसने एक ज़ेन बीद्ध भिष्ठ के शिष्यत्व में ज्ञान प्राप्त किया। जापान लौट प्राने पर उसने निम्न सिद्धान्त प्रचारित किये: "सभी मानव प्राणी पहले में ही ज्ञान ने आलोकित हैं। व स्वभाव से बुद्ध हैं। ध्यान का प्रयोग बुद्ध का भ्रपना कार्य है।"

बुद्ध के कार्य प्रविश्रांत रूप मे बराबर मानव-समाज के सुधार के लिए चलते रहते हैं, परन्तु मानवी प्राणियों को भी, जिस समाज में वे रहते हैं, उसकी भलाई के लिए निगन्तर प्रयत्न करना चाहिए।

ज़ेन वौद्ध-धर्म योद्धाश्चों में बहुत जोकप्रिय हुश्चा, जिनके लिए मन का स्थायित्व बहुत श्वावश्यक था। शोगुनों द्वारा उसे प्रश्रय श्रीर प्रोत्साहन मिलने से ज़ेन बौद्ध-धर्म मारे देश में तेज़ी से फैंना। रिनज़ाई सम्प्रदाय का सोतो से श्रिषक शोगुन्ते सरकार में सम्बन्ध था। सांतो स्थानिक भू-स्वामियों श्रीर किसानों में बहुत लोकप्रिय था। जहाँ तक कि श्रनुयायियों की संख्या का प्रश्न है, सोतो सम्प्रदाय सम्प्रति शिन सम्प्रदाय के बाद में श्राता है।

ज़ेन बौद-धर्म ने जापानी संस्कृति के विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण योगक्षान दिया है। जापान में वह उन दिनों की उद्यतम चीनी संस्कृति को लाया। चित्रकत्ता काले और सफेद रंगों में होने लगी, नोह नाच, चाय का उत्सव शौर फुलों की रचना ये सब ज़ेन बौद्ध-धर्म के प्रभाव से श्रिधिक प्रचलित हुए। साथ झी यह नहीं भूख सकते कि जापानी बुशिदो (जापानी वीरता) के सिद्धान्तों के बनाने में ज़ेन बौद्ध-धर्म का बड़ा क्षाथ था।

# निचिरेन पंथ

इस पंथ का नाम उसके संस्थापक के नाम पर है। वह जापान के बढ़े देश-भक्त और संन थे। कोमिनाते में एक मछुए के घर में उनका १२२२ ईस्वी में जन्म हुआ। १४वें वर्ष में उन्हें एक मठ में दीक्षा प्राप्त हुई। कियोजुमी पर्वत पर यह मठ था। उन्होंने बौड साहित्य की कई शाक्षाक्यों का आध्ययन किया और वे देश भर घूमे। बौड-धर्म के प्रधान सिद्धान्तों की खोज में कई वर्षों के अध्ययन और प्रवास के बाद, उन्होंने सद्धर्मपुंडरीक को सत्य का श्रान्तिम उद्घाटन घोषित किया। उन्होंने 'नेसु न्योहों रेड क्यो' (सद्धर्मपुंडरीक को प्रणाम) नामक सूत्र शुरू किया। कदाचित जोदो पंथ के नेरबुग्सु के प्रभाव दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उनके श्रनुसार शाक्यमुनि बुद्ध, परम बुद्ध हैं श्रीर सद्धर्मपुंडरीक सूत्र का नामस्मरण या उसके शीर्षक का पाठमात्र संबोधि की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग हैं।

उसने भ्रपने मत श्रम्य पंथों के विरुद्ध इसने ज़ोरों से श्यक्त किये कि वह कई बार मुश्किल में पड़ गया। फिर भी हर बार वह किसी तरह से चमरकारिक डंग से बच निकलताथा।

# दिस्या के देश

सीभाग्य से, दिश्वरा पशिया के बौद्ध देशों में बौद्ध-धर्म के मूल तत्वों पर कोई गम्मीर मतभेद नहीं पैदा हुए। इन सब देशों ने, वियतनाम को छोड़कर, जो कि महायान देश है, थेरबाद पंथ के सिद्धान्त मान जिए छौर वहाँ के कई पंथों के बीच के मतभेद छोटी-छोटी बातों तक सीमित रहे।

#### श्रीलंका

सिंहजी स्रोतों में धभयांगरि, दिक्खन-विहार श्रीर जेतवन के पंथों का उहलेख है। इनके कारण सिंहज की बोद्धधर्मानुषायी जनता में बढ़े गम्भीर सम्प्रदाय धन गये। इनमें धभयगिरि पंथ, जिसे कि कभी धम्मद्यितिकाय भी कहा जाता था, महाविहार पंथ के प्रतिष्ठित प्रतिद्वन्द्वी ने नाते प्रसिद्ध था। वह महाविहार पंथ से कई मूजमूत बातों में धलग था। इस पंथ के मानने वाजे वैतुल्यवादिन कहजाते थे। महाविहार पंथ और धभयगिरि पंथ के बीच में जो जम्बी जहाई हुई, उसमें प्रथम की श्रीखंका में विजय हुई। अब श्रीखंका में तीन प्रमुख बौद्ध संघ हैं, जिनके नाम जहाँ से उपसम्पदाएँ जाई गई थीं, इन देशों पर रखे गये हैं, अर्थात् स्थाम, उत्परी धीर निचले बर्मा के नाम पर।

#### वर्मा

शासनवंस के अनुसार बर्मी संघ भी विनय के नियमों के भाष्य जैसे गौस मामलों पर विभक्त हो गया था। उनके लिए विचारास्पद एक प्रश्न यह था कि यदि राजा किसी बौद-भिक्लु को हाथी दान में दे तो वह उसे अपने उपयोग के लिए, रख से या उसे जंगल में मुक्त छोब दे। दूसरा मतभेद का मामला यह था कि कोई भिक्लु अपने शिष्य की किसी गृहस्थी से लिफारिश करे था नहीं १ बाद में, इस बात पर भी मतभेद उठ खबे हुए कि भिक्लुजन, जब किसी गाँव में भिक्लाटन करने आय तब एकांशिक हों (यानी केवल बाँचे कंधे पर चीवर पहने और तूसरा खुला होड़ दे) या पारुपण हों (दोनों कंधों को ढकें)। एक सौ बरस तक इस चात पर बहस चलती रही। श्रन्त में राजा बादोह पा ने १७८१ ईस्बी में इस मामले में एक राजाजा जारी की। कभी-कभी पंखा या भूर्जपत्र को शीर्ष-वस्त्र बनाने जैसी छोटी-छोटी बातें भी मतभेद का कारण बन जाती थीं और उससे शीर ज्यादह फूट पदती थी।

सभी तो बर्मा में तीन प्रमुख फिरके हैं। इनमें मुख्यतः व्यक्तिगत आचार-व्यवहार के प्रश्न पर मतभेद हैं, मौजिक सैद्धांतिक प्रश्नां पर कम। सुपम्म-संघ सबसे पुराना और संख्या में सब से बड़ा है, उसमें छातों और चल्पलों के प्रयोग, पान-सुपारी चबाने-खाने, तमाखू पीने, और परित्त के पाठ के समय पंखों के प्रयोग के जिए अनुमति है। श्वेगिन पंथ, जिसकी स्थापना जागर महाथेर ने राजा भिदांन (१६ वीं शती ईस्वी) के समय की थी, दोपहर को सुपारी या पान चवाने के पच में नहीं है, और वह तमाखू पीने की भी अनुमति नहीं देता। भिद्यां का द्वार्शनकाय पंथ काय-द्वार, वाचि-द्वार, मनो-द्वार जैसे शब्दों का प्रयोग श्राधक पसन्द करता है, काय-काम, वाचिकाम, मनोकाम आदि शब्दों का प्रयोग कम।

# थाईलैंड श्रीर कम्बोडिया

इन दोनों देशों में दो पंथ हैं— महानिकाय और धम्मयुक्तिकानिकाय, जो कि निचले बर्मा के रामष्ट्र पंथ से ही निकला है। अनुशासन में पिछला श्रधिक कदः माना जाता है। कम्बोडिया में दोनों का श्रंतर पालि शब्दों के उच्चारण तक श्रोर अन्य होटी-होटी बातों तक ही श्रीमत है।

# बौद्ध साहित्य

्रमृहाँ तक हमे विदित है, ज्यवस्थित बौद्ध-साहित्य की मुख्य सामग्री, वह मूल में हो, या श्रनुवाद में, प्रधानतः पालि, संस्कृत (श्रुद्ध श्रोर मिश्रित), निज्बती पौर चीनी भाषाओं में उपलब्ध है। यद्यपि उन देशों की भाषाश्रों में जहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार दोता गया, बौद्ध-ग्रम्थों का श्रनुवाद हुआ।

बौद्ध-साहित्य के भण्डार में, पालि-त्रिपिटक ही, पावन बौद्ध-साहित्य का मबसे प्राचीन श्रीर सम्पूर्ण उपलब्ध संग्रह है। वह तीन भागों में व्यवस्थित रूप में विभाजित, सुरचित हैं। पहला विभाग 'विनय-पिटक' या अनुशासन पुस्तक हैं, तृसरा सुत्त-पिटक या उपदेशा की बौकियिय पुस्तक है श्रीर तीसरा अभिधममां पिटक हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक नीतियों पर श्राधारित दुरूह दर्शन की पुस्तकें सम्बद्धांत हैं। इन तीन पिटकों की श्रन्यान्य पुस्तकों के नाम श्रीर उनके पारस्परिक सम्बन्ध का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

हम सूत्रात्मक साहित्य के श्रांतिरिक्त पालि में जो श्रन्य साहित्य भी है, उसमें मिलिन्द पन्ह, नेत्ति-प्रकरण, विनय श्रीर श्रीभधम्म पिटकों पर बुद्धदत्त लिखित भाष्य, पालि श्रिपटक मन्थों पर टीकाएँ, जिनमें बुद्धघाष या धम्मपाल द्वारा लिखित जानक कथाएँ, श्रीलंका की गाथाएँ जैसे दीपवंस, महावंस श्रीर चूलवंस श्रीर प्राचीन संस्कृत कान्य के श्रनुकरण पर परवर्ती काल में पालि में रचित अन्थ इत्यादि श्राते हैं। व्याकरण के प्रन्थों में, कच्चायन, मोग्गल्लान, रूपसिद्धि श्रीर सहनीति सुप्रसिद्ध हैं। बुद्धवांष की विद्वतापूर्ण मौलिक कृति विशुद्धिमन्न भी उल्लेखनीय है, जिसे प्रारम्भिक बोद्ध-धर्म का एक विश्व कोश कहा जा सकता है।

दुर्भाग्य से, बौद्ध-प्रन्थों का सम्पूर्ण सूत्र साहित्य पालि के समान संस्कृत में हमें सुरक्षित उपलब्ध नहीं है। फिर भी ऐसा जगता है कि सर्वास्तिवादियों के पास, पालि निकायों से मिलते-जुलते "श्रागम" तथा पालि श्रमिश्वम्म-पिटक की सात पुस्तकों के ही श्रनुरूष श्रमिश्वम की सात पुस्तकों मौजूद थीं। मूल-सर्वास्तिवादियों के पास, एक विनय-पिटक था जिसकी गिलगित में सुरक्ति पायहुलिपियों के बहुत से श्रंश श्रव प्रकाश में श्राए हैं। यद्यपि साधारणतया ये संस्कृत ग्रन्थ, श्रपने जैसे पालि ग्रन्थों से समानता रखते हैं, फिर भी श्रनेक स्थानों में, ये उल्लेखनीय रूप से मूल पालि ग्रन्थों से दूर जा पड़े हैं।

संस्कृत में, वह शुद्ध हो या मिश्रित, हम अनेक ऐसे स्वतन्त्र प्रन्थ या प्रन्थांश पाते हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं, कोई हीनयान से सम्बन्धित तो कोई महायानी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। महावस्तु एक ऐसा ही प्रन्थ हैं, जो महासंधिक लोकोत्तरवादियों का विनय-पिटक समभा जाता है। किन्तु उसका विषय इतना विविध है कि हमें उसमें दीन, मिलका चथा सुत्तनिपात से मिलते-जुलते कुछ सूत्र और उनके साथ पालि जातकों से मिलती-जुलती कुछ कहानियाँ देखने को मिलती है। बुद्ध की जीवनी का अधूरा विवरण देने वाला 'ललितविस्तर' प्रन्थ मिश्रित संस्कृत में रिचत है। इसके सम्बन्ध में यह मान्यता है कि यह वैपुरुष सृत्र के अन्तर्गत आने वाली महायान पंथी रचना है। बुद्ध चिरत और सौन्दरानन्द के कारण अश्वघोष प्रसिद्ध हुए और पालि चरिया-पिटक से समता रखने वाली और कुछ अधिक परिष्कृत संस्कृत रचना जातक-माला के कारण आर्थशूर। पालि अपदानों से मेल रखने वाला एक वृहद्-अवदान-साहित्य भी उपलब्ध है, जिसमें अच्छे हुरे कर्मों के अच्छे हुरे परिणामों को समकान के उद्देश्य से किखा कहानियाँ प्राप्त होती है।

महायान सुत्रों में, नौ धर्म-प्रनथ मुख्य माने गए है, जिनमें निम्न का विशेष उच्जेख किया जा सकता है—

- १. श्रष्टसाहिष्टका प्रज्ञापारिमता
- २. सद्धर्म-पुरुद्धरीक
- ३. लिलतविस्तर
- ४. लंकावतार
- ४. सुवर्णप्रभास
- ६. गगडन्युह
- ७. तथागतगुद्धक
- ८. समाधिराज
- ६. दशभूमीश्वर

ये वैपुक्य सूत्र कहलाते हैं। नागार्जुन, वसुबन्दु स्था धासंग इसी महायान पंथ के हैं धीर उनकी रचनाधों में इसी पंथ दर्शन का निरूपण हुआ है। इस विषय की चर्चा हम धागे अन्य अभ्याय में करेंगे। ित्रक्ल में भी ४,४६६ से श्राधिक भारतीय शैंद्ध-धर्म के श्रनूदित प्रन्थों का संकलन हैं। वे दो वर्गों में विधाजित हैं। १. बकाशखर्युर जो श्राधिकतर कंजुर कहलाता है। इसमें १,९०८ प्रन्य हैं। २. बस्तन् खर्युर जो तंजुर कहजाता है, उसमें ३,४४८ प्रन्थ हैं। कंजुर के श्रोर भी सात विभाग किए गए हैं—१. विनय, २. प्रज्ञापारमिता, ३. बुद्धवतंसक, ४. रत्नकूट, ४. सूत्र, ६. निर्वाण श्रोर ७. सन्त्र। तंजुर के श्रीर दो ही विभाग हैं—९. तन्त्र श्रोर २. सूत्र।

कई मारतीय प्रन्थों के धानुवाद धीनी भाषा में उपलब्ध होते हैं। धपनी प्रन्थ सूची में बुनिययुनान जियों ने १,६६२ तक प्रम्थ गिनाए हैं, जो चार विभागों में वर्गीकृत हैं—१. सूत्र-पिटक, २. विनय-पिटक, ३. धिभधर्म-पिटक त्रोर ४. विविध । परवर्तीकाल की एक धौर सूची—होबोगिरिन में, ताहशों संस्करण के ४४ खरडों में मुद्दिस २,१८४ प्रन्थों का उस्लेख है, और २४ खरडों में, चीन धौर जापान में लिखे परिशिष्ट ग्रन्थ हैं। जापान में, चीनी ब्रिपिटक के तीन सम्पूर्ण अनुवाद मिलते हैं, जिनके साथ विधिटक के ताहशों संस्करण के २१ परिशिष्ट खरड भी अनूदित जोड़ दिए गए हैं। संचूरी भाषा में भी, इसी का अनुवाद पाया जाता है। संगोली भाषा में तिब्बती तंजुर का धानुकाद उपलब्ध है।

इस श्रध्याय का उद्देश्य, केवल पालि श्रीर बौद्ध संस्कृत में जिली मुख्य पुस्तकों का सर्वेद्यण करना है।

पालि श्रीर बीद्ध संस्कृत की मुख्य पुस्तकों वा सर्वेच्चए।

एक समय था जब पालि, प्राकृत, मिश्रित संस्कृत धौर शुद्ध संस्कृत में वृक्षद् बौद्ध साहित्य उपलब्ध था। यह सच्छमुच बड़ी विचित्र सी बात है कि एक मंख श्री मूलकरूप को छोड़ कर, एक भी बौद्ध-धर्म सम्बन्धी रचना भारत की सीमा के भीतर प्राप्त नहीं है। बौद्ध-साहित्य के, भारत से इस प्रकार सम्पूर्ण रूप से जोप हो जाने के संख्य कारण ये हैं—

- बौद्ध-साहित्य का श्राष्ययन, बौद्ध चैत्यों श्रीर विहारों में रहने काले परिव्रजित मिल्लुश्रों तक ही सीमित रह गया।
- शौद्ध-साहित्य जो प्रधानतः धार्मिक था, पायहुि जिपयों के कप में चैत्यों के क्यों में सुरचित रहा, उसने साधारण जनता के घरों में कभी स्थान नहीं पाया।
- काजान्तर में चैत्यों, विहारों के पतन चौर उनमें हुई लूट-मार के कारख, पायदुलिपियाँ नष्ट-अष्ट हो गईं।

श्राज हम जिस बौद्ध साक्ष्यि का श्रथ्यम करते हैं, वह हमें भारत के बाहर लंका. वर्मा, स्याम, नेपाल में स्थापित चैंग्यों से प्राप्त हुआ है। चीन श्रीर निरुवत से प्राप्त सूची में उत्तिवित प्रन्थों से हम बीउ साहित्य के विस्तार का पता चलता है। इसके साथ, मध्य-एशिया श्रीर मिलीगत में किया गया पागडुलिपियों का श्रन्वेषण तथा तिब्बत में राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिए गए पागडुलिपियों के चित्र. श्रीर प्राध्यापक जी॰ तुस्सी द्वारा किये गए पागडुलिपियों के संग्रह श्रादि ने भी इस दिशा में हमार जान की काफी बृद्धि की है।

मध्य पृशिया, गिलगित तथा तिब्बत में पाई गई संस्कृत की मूल पाणडुलिपियाँ, जो श्रिष्ठितर ईसा की पाँचवीं या छठी या उससे पहले की हैं, मध्य
पृशिया और गिलगित के बौद्ध स्तूपां तथा चैत्यों के तले वर्ग शिला-कचो मं,
और निब्बत के मिन्दिरों में सुरिचित थी, जहाँ पर वे अध्ययन हेनु नहीं, वरन केवल
पूजा करने के लिए ही गली गई मालूम होती हैं। उक्त पाडुलिपियों की खोज और
अनुसन्धान से, बौद्ध-साहित्य और उसको भाषाएँ, जिनमें वह लिखा गया, दोनों,
के विकास क्रम पर काफी प्रकाश पड़ता है। विशेषतः बौद्ध-ग्रन्थों के अनुवादों से,
मध्य-पृशिया के मृत व्यक्तियों का हमें पता चला है।

बौद्ध-माहित्य के मुख्यतः दो विभाग किए जः सकते हैं--हीनयान माहित्य. जो पालि खोर मिश्रित संस्कृत में र्राचत हुआ खोर महायान माहित्य. जो भिश्रित खोर शुद्ध संस्कृत में लिखा गया। हीनयान खोर महायान पंथ की विभिन्न शाखाओं के साहित्य को लेकर इसके खोर भी उपविभाग किए जा सकते हैं।

### जीवन-चरित

प्राचीन बोद्ध लेखकों और संकलन-कत्तांश्वों के लिए बुद्ध की जीवनी हमेशा आकर्षण का विषय रही है। बुद्ध की पाँच जीवनियाँ उपलब्ध हैं. १. महासंधिकों (लोकोत्तरवादियों) की महावस्तु, २. मिश्रित संस्कृत में रचित मर्जान्तिवादियों का लिलतिवस्तर, ३. शुद्ध संस्कृत में चमन्कारिक काव्यमय शैली में लिखा गया मश्वघोष का बुद्ध-चरित, ४. जातकों की मूमिका रूप में शुद्ध पालि में लिखा गया निदानकथा और अन्त में १. धर्मगुप्त का अभिनिष्क्रमण-सूत्र जो सम्भवतः सूत्र रूप में मिश्रित संस्कृत में था, पर जिसके चीनी अनुवाद का ही पता लगा है। ''रोमाँटिक लिजेड श्रांक दो शाक्य बुद्धा'' के शीर्षक से बील महोद्दय ने उसका अंग्रेज़ी रूपान्तर (१८७१) किया है। इनके श्रितिस्क, बुद्ध के जीवन की, श्रन्यान्य घटनाओं का क्यान भी, पालि और संस्कृत के ''विनय'' तथा निकायों में मिलता है। उन्नाहरण के लिए ''महापदानसूत्त'' पूर्व बद्धों की, विशेषतः गौतम बद्ध के अनुरूप

सममे जाने वाले विपस्सी की जीवनी से सम्बन्ध रखता है। श्रारिय-परियेसन-सुत्त बोधिमस्त के गृहस्याग से लंकर उनके प्रथम धर्मीपदेश तक की घटनाश्री का वर्णन करता है। महापरिनिब्बाण-सुत्त, बुद्धदेव की श्रन्तिम यात्रा श्रीर दहन-क्रिया तथा उनके मौतिक श्रवशेषों के बेंटवारे का पूरा विवरण देता है। इसी प्रकार से सुत्तिनेपात, अपदान श्रीर महावंस के खरडों में भी बुद्ध की जीवनी संचेप में कही गई है।

परवर्तीकाल की एक पालि कान्य रचना महाबोधिवंस उपलब्ध है। इसमें इन २४ बुद्धों के विध्य में गाथाएँ कहीं गई हैं, जिनके जीवनकाल में, गौतम बुद्ध ने बोधिसस्य बनने के लिए आयश्यक गुरा श्रीर योग्यक्षाएँ प्राप्त कीं।

४४ वर्षों तं श्रविक समय तक किए गए बुद्ध के धर्मप्रचार के कार्यों का एक मही चित्र, जातक कथात्रों के भूमिका-भागों में श्रीर पाँच निकायों तथा विनय-पिटक क सुक्तों में देखने की मिलता है।

उपर्युक्त वृद्ध की पाँच जीवनिया में सबसे व्यवस्थित हैं 'ललितविस्तर।' उसकी सम्मीर ध्वन्यात्मक साथाएँ बड़ी ही हार्दिकता से प्रस्तुत की गई हैं, यद्याप उसमें से कुछ वर्णनात्मक गद्य श्रोर पद्य श्रंश कुछ श्रस्वाभाविक लगते हैं फिर मी यह मान्यता है कि वे महापुरुष के प्रति श्रद्धा और मिक्त जगाने में सफल हैं। 'ललितविस्तर' के बाद महावस्तु का नाम खाता है, जिसमें भिन्न-भिन्न परम्पराश्चों के श्रनुसार बुद्ध के जीवन की घटनाएँ कही गई हैं। किन्तु इसमें घटनाश्रों का मिलमिला बँधा नहीं है, शैंली प्राचीनता का पुट लिए हुए है। फिर भी इसका यह महत्त्व हैं कि इसमें बृद्ध के जीवन की घरनाओं को, उनके पूर्वजन्म की कथाओं पर श्राधारित कर प्रस्तुत किया गया है। पूर्वजन्म से सम्बन्ध जोड़ने की यह प्रथा प्राचीन लेखकों में साधारणतः प्रचलित थी । निकाय श्रीर विनय, यहाँ तक कि मूल सर्वा-स्तिवादियों की "विनय" भी इस प्रभाव से बच नहीं सकी है। श्रभिनिष्क्रमण सन्न के सम्बन्ध में कोई विचार करना सरता नहीं है, न्योंकि उसका मूल प्रन्थ भाषाप्य है। बीज महोदय ने उसका जो संबिप्त श्रंप्रेजी रूपान्तर किया है उससे इतना कहा जा सकता है कि उसका स्थान 'महावस्तु' की श्रपेदा 'जजितविस्तर' के निकट होने योग्य है। 'महावस्तु' की भाँति उसका प्रारम्भ हुन्ना है और 'ललितविस्तर' के ही अनुकरण में अन्त में, धर्मप्रचार के दिनों के बुद्धदेव के विशिष्ट कार्यों की, जातक कथाओं द्वारा पीषित किया गया है। जीवनी के सम्पादक ने कुछ घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया है श्रीर उस नाते, वह या तो महासंघिको या काश्यपीयो या महास्थविरवादियों की परम्परा में चल पड़ा है। पालि में रचित निदानकथा का कुछ

श्रपना ढंग है। यह उन चार मुद्धों का विस्तृत विवरण देती है, जिनके जीवनकाल में बोधिसस्व ने भिन्न-भिन्न रूप धारण कर जन्म लिया था श्रीर बुद्धस्व प्राप्ति की श्रावश्यक योग्वता श्रजित की थीं। महावस्तु की भौति इसमें भी, जातक-कथाश्रो का उच्लेख मिलता हैं, परन्तु कहानियाँ विस्तार से प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

जीवनियों में 'बुद्ध चरित' का अपना स्थान है। बुद्ध के जीवन की प्रसिद्ध घटनाश्रों को छोड़कर, इसमें, अन्य जीवन-चरितों की कोई बात नहीं पाई जाती है। कान्य की कथा प्रथम संगीति के अधिवेशन तक चलती है और पालि परंपरा के अनुकूल इसमें गीतम बुद्ध ऐसे मानव की तरह चित्रित है जो बीते जन्म के संचित पुरयों के कारण अब पूर्णत्व की पहुँच पायं। कान्य की दृष्टि से बुद्ध-चरित बौद्ध-साहित्य में अद्वितीय है।

#### महावस्तु

महावस्तु मिश्रित संस्कृत में जिखा हुआ (१३२४ मुद्रित पत्नों का) एक विस्तृत प्रस्थ है। महासंधिकां की लोकोत्तरवादी शाखा के विनय-पिटक की वह प्रथम पुस्तक मानी जाती है। महासंधिक उन भिद्युओं का प्रथम दल है जो बुद्ध के पिरिनिर्वाण की एक शताब्दी बाद, कहर धेरवादी या स्थविरवादियों के वर्ग से अजग हो गया था। महासंधिक दल का निवासस्थान प्रायः वैशाली श्रीर पाटिलपुत्र ही रहा, पर कालाम्तर में भिद्युओं ने श्रान्ध्र राज्य के गुंदूर ज़िखे में, श्रमरावर्षा श्रीर नागार्ज नकोंदा में श्रपना निवास बदल लिया।

महावस्तु की भाषा श्रीर शैली, उसे ईसा-पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी की रचना ठहराती है।

प्राच्य-विद्या के जिन विशेषज्ञों ने इसका प्रध्ययन किया है, इनमें प्रिषिकतर विद्वानों का यह विचार है कि यह एक प्रध्यवस्थित रचना है जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों श्रीर काल्पनिक गाथाश्रों की खिचड़ी मिजती है। इस श्राभीचना में श्रांशिक सत्य है ही, यद्यपि यह मानना हौगा कि इसमे क्खिरी पड़ी श्रन्यान्य घटनाएँ एक-दूसरे से सवंथा श्रसम्बद्ध भी नहीं हैं। श्रागे यह दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा कि 'महावस्तु' के संकदान-कर्त्ता ने शावयमुनि के जनम श्रीर उनके पूर्व- जन्म सम्बन्धी बहुतेरी काल्पनिक गाथाश्रों श्रीर परम्पराश्रों को किस ढंग से संजोकर प्रस्तुत किया है।

रचना के प्रारम्भ में, खेलक, महामौद्गल्यायन द्वारा देखे गये नरक भौर वहाँ की यातनाओं का वर्णन करता है। इसके बाद वह उन चार चर्याओं का उपखेल करता है, जिनको क्द्राव प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति अनिवार्य रूप में अपनाता है। प्रथम चर्या प्रकृति चर्या कहलाती है जिसके साधक माता-पिता, श्रमण, ब्राह्मण श्रीर वृद्धों के श्राञ्चाकारी सेवक हीते हैं, श्रच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की दान देने के लिए उपदेश देते हैं शीर बुद्धों की पूजा करते हैं। चर्यावस्था में रहने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति ही है, वह बीधिसत्व की कोटि में नहीं श्राता। श्रपराजित-ध्वज बुद्ध होने के समय से शाक्यसुनि ने इस चर्या का श्रम्यास किया।

दृसरी चर्या प्रियिध या प्रियाधान कहलाती है। इस अवस्था में जीव, संबीधि शान्त करने की प्रतिज्ञा कर लेता है। शान्यमुनि बुद्ध के रूप में अपने कई प्रकार के अस्तित्व में, शान्यमुनि ने पाँच बार ऐसी प्रतिज्ञा की थी।

तीसरी चर्या----श्रनुलोम में पिछुलो चर्या की क्रियाओं को ही आगे बदाया जाता है और बुद्ध बनने के लिए श्रावश्यक गुणों को प्राप्त किया जाता है। शाक्यमुनि ने इस चर्या को तब श्रारम्भ किया था जब वे शमितावी बुद्ध थे। दूसरी और तीसरी चर्याओं में बोधिमस्व जातकों में बतलाए गुणों को प्राप्त करता है श्रीर कम्प्रशः पहली मूमि सं लेकर श्राठवीं तक बढ़ता जाता है। राजकुमार कुश के रूप में जब शाक्यमुनि ने जन्म लिया तब वे सातवीं मूमि पर पहुँचे थे।

चौथी या झिनतम चर्या झिनवर्त या झिनवर्तन कहताती है और यह झवस्था बोधसरव के आठवीं भूमि पर पहुँचने के साथ आरम्भ होती है। इधर आकर फिर लौटने की संभावना ही नहीं रहती। शाक्यमुनि का मेश्रमानव के रूप में बब पुनर्जन्म हुआ था तब वे दीपंकर बुद्ध के समय, इस चर्यावस्था में पहुँचे और संबोधि-प्राप्ति की सफलता पर उनसे आशीर्वाद भी पाया। सर्वाभिभू बुद्ध ने भी उनकी सफलता का अनुमोदन किया था जब शाक्यमुनि श्रभिय या श्रमिजी भिष्ठ बनकर जनमे। श्राठवीं और नौवीं भूमि को पार करने के लिए बोधिसत्य को कई बार जन्म लेना पड़ा। श्रन्त में जब वे दसवीं भूमि पर पहुँचे तो उन्होंने ज्योतिपाल-मानव का जन्म लिया जिसमें काश्यप बुद्ध सं उन्हें यौवराज्याभिषेक दिया गया और वे तुषित-स्वर्ग के देवाधिदेव बने। गया में बोधिवृष्ठ के नीचे गौतम बुद्ध बनने पर उनकी इसवीं भूमि पूर्ण हुई।

भूमियों की बात कहने के बाद 'महावस्तु' का खेखक, बोधिसत्व के रूप में दौपंकर के धन्तिम धस्तित्व की कहानी को जेता है जो शाक्यमुनि की जनम कहानी के बिल्कुज धनुरूप है। बोधि-प्राप्ति करके दीपंकर, एक विद्वान ब्राह्मण विद्यार्थी मेधमानव से मिले धौर उनसे कहा कि वे गौतम बुद्ध बनेगे। इसी प्रकार की मिष्टियवाणी मंगल बुद्ध ने भी की थी, जब हमारे बोधिसत्व श्रतुल नागराज में जनमे थे।

कीयन चरित का सिलिसिला यहाँ भाकर टूटता है। सहसा गौतम बुद्ध के धम्रे प्रचार के जीवन की एक घटना यहाँ दी जाती है।

विजयों भीर जिच्छिबयों की नगरी वैशाली में एक भयंकर संक्रामक रोग फैला था जो कि गौतम बुद्ध के उस नगर में पदार्पण करते ही मिट गया। इसी चमस्कारिक घटना का यहाँ वर्णन हैं। बुद्ध-धर्म के विरोधी भावार्य जहाँ रोग की दूर करने में श्रसमर्थ हुए वहाँ बुद्ध देव ने पालि के रस्नसुत्त का संस्कृत में पाठ करके, रोग पर ही नहीं, उन विरोधी श्रावार्यों पर भी विजय पाई।

यहाँ पर संकलक राजकुमार सिद्धार्थ के माता-पिता के शाक्य श्रीर कोलिय वंश की परम्परा का भी वर्णन करता है। विश्व की उत्पत्ति श्रीर तब के श्रादिम निवासी तथा प्रथम महाराज के रूप में महासम्मत का चुनाव श्रादि का वृत्तान्त भी चलता है। कोलिय श्रीर शाक्य महासम्मत के ही वंशज थे।

सहावस्तु का यह समूचा भाग निदानकथा के दूरे-निदान से कुछ-कुछ मिलता जुलता है। फर्क इतना ही है कि यहाँ पर श्रकृतिचर्चा में रहे बोधिसन्व की कहानी को उनके पूर्व-बोधिसन्व के श्रस्तिन्व तक विस्तार दिया गया है।

राजकुमार सिद्धार्थ की सच्ची जीवनी महावस्तु के द्वितीय खंड में पाई जाती है और वह निदान कथा के 'श्रविद्रे निदान' जैसी है। निम्नलिखित शीर्षकों में जीवनी का वृत्तान्त प्रस्तुत है—श्रवत्तरण के लिए, बोधिसत्व का परिवार, देश, स्थान और काल का सुनना,

लुम्बिनी वन में उनका जन्म, श्रसित श्रपि का श्रागमन, कृषिग्राम में बोधिसत्व की समाधि, पराक्रम-प्रदर्शन श्रीर विवाह,

स्वयंभू होकर भी यशोधरा के पुत्र के रूप में राहुल का प्रकट होना।

एक दूसरी परंपरा के श्रनुसार, ऊपर बताई ये ही बातें, कुछ भिन्न ढंग से ही गई हैं। शर्ध-महायान-पद्धित के दो श्रवलोकित-सूत्र जिनमें से एक पद्य में, संचित्त रूप में है, उक्त बातों को कहता है। बोधिसत्व के निरंजना नदी के पास पहुँचने श्रीर मार पर विजय पाने के साथ यह खंड समाप्त होता है।

महावस्तु का तृतीय खंड निदान कथा के 'संतिके-निदान' जैसा है। त्रिकभोजन नियम के बारे में एक उद्गतेख करके इसमें प्रथमतः महाकाश्यप के धर्म-परिवर्तन का वर्णन श्रासा है। त्रिकभोजन नियमानुसार निमंत्रित स्थान पर एक समय, तीन मिश्चशों से श्रिष्ठिक मिल कर भोजन नहीं कर सकते थे। महाकरयप की दीचा के वर्षन के बाद, सारिपुत्र और मीद्गल्यायन, महाराज शुद्धोदन, महामजापित, यशोधरा, राहुल तथा उपान्ति समेत भन्य शाक्य युवकों की दीचा का विवरस दिया गया है। बाच में, एक बहुबुद्ध-सूत्र का उक्लेस करके, बुद्ध के किपलवस्तु जाने की बहानी भागे कही गई है। इसके बाद मृत्तान्त एकाएक उन सात ससाहों की भोर चल पहला है जो बोधि-प्राप्ति के बाद मुद्ध ने बिताय। उनके धर्म प्रचार का व्यौरा बाद में भ्राता है जिसमें राजगृह में बिबिसार महाराज की दीचा का भी वर्षन भ्राता है।

## निदानकथा

निदानकथा पालि में उपलब्ध गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी है और जातक कथाओं को टीका की भूमिका के इप में रची गई है। इसके खेलक का कहीं उरलेख नहीं किया गया है यद्यपि उसमें भ्रज्ञात खेलक तीन भिष्ठुओं का नाम खेला है: भ्रट्ठदस्शी, एक साधु, महीशासक संप्रदाय के बुद्धमित्त और बुद्धदेव, एक प्रतिभावान एक भिष्ठ जिसने खेलक को जातक की टीका जिलने की प्रेरणा दी।

जीवनी के वर्गीकरण के बारे में संकलक का कहना है कि दीपंकर बुद्ध के समय से लंकर उनके जन्म तक, तुषित देवता के रूप में बोधिसत्व का अस्तित्व है। यह 'दूरे निदान' का विषय है। तुषित स्वगं में, बोध-गया में अन्तिम मुक्ति-प्राप्ति के लिए उत्तर आने की बात 'अविदूरे निदान' में कही गई है। युद्ध के धर्म प्रचार के प्रारम्भिक काल को लेकर सावत्थी में उनकी अनार्थापियहक और विशाखा से भेंट एक का विवरण 'संतिकेनिदान' में दिया गया है।

'दूरे निदान' सुमेध ब्राह्मण की जीवनी से प्रारम्भ होता है। एक घनी दुलीन ब्राह्मण वंश में, प्रमरावती में सुमेध का जन्म हुआ था, पर उनके बचपन ही में माँ-वाप चल बसे। उन्होंने ब्रह्म-विज्ञान की शिक्षा ली। माला-पिठा की छोड़ी सम्पत्ति से नितान्त क्यसन्तुष्ट होकर उन्होंने सारी दान कर दी और संन्यास प्रहण कर लिया। जन्म और मरण, सुख और दुःख, रोग और वेदना से परे की अमत महानिब्बाण अवस्था की खोज में वे चल पढ़े। उन्होंने यह अनुभव किया कि संसार में जो कुछ है, इसके दो पहलू हैं—सत् और असत्। इसलिए जन्म-दुःख से मुक्त के खिए कोई अजन्मा वस्तु भी ज़रूर होगी। उसी वस्तु से साहात्कार करने का निश्चय करके, वे ध्यान करने हिमालय गये। वहाँ धम्मेक पहाद में उन्होंने अपना निवास बनाया और केवल पेड़ों से गिरे फलों को खाकर, जीवन-वापन करते रहे। शीव्र हो पाँच अभिव्या धौर समाधि में उन्हें पूर्णता श्राह्म हो गई।

इसी समय दीपंकर बुद्ध क्षीमान्त देश में रम्मक नगर पहुँचे थे और सुदस्सन-महाविद्वार में रुके थे। सुमेध-तापस ने देला कि बुद के स्वागत के किए नगर को स्वच्छ धीर ग्रुद बनाने में हर कोई न्यस्त है भीर वह तुरन्त उस काम में हाथ बँटाने स्वयं भी धारी बढ़े। बुद्ध के दर्शन की दिश्यता ने उन्हें श्रमिभृत कर लिया और उन के मन में भाषा कि बुद्ध के लिए अपने प्राय ही चढ़ा दें। कीचड़ पर बुद्ध पैर न रखें, इसिलए वे मिशिफलक सेतु की तरह उस पर सीधे खेट गए और बुद्ध तथा उनके शर्दत् शिष्यों को अपने उत्पर से चलने दिया । जब वह इस तरह से खेटे थे, तब उन्होंने इच्छा की कि वह अपनी मुक्ति पाने से बच जाएँ श्रीर स्वयं बुद्ध बन जाएँ, जिससे कि वह अनगिनती जीवों को अस्तित्व की धारा से मुक्त कर सकें। वब दीपंकर ने भविष्यवाणी की कि बड़े साधु जटिल श्रनेक जन्मांतरों के बाद स्वयं बुद्ध बन जायेंगे भौर उन्होंने विवरणपूर्व क कहा कि वह कहाँ जन्म प्राप्त कर सकेंगे बीर उनके कौन प्रमुख शिष्य होंगे ! कई चमत्कारों द्वारा जिनमें एक भूकम्प भी था, यह भविष्यवाणी सच विकली, श्रीर इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि सुमेध बद्ध-बीजंक्टर था। उसने भी यह जान विया श्रीर श्रपनी श्रभिष्टा से जान विया कि उसे दस पारमिताओं को प्राप्त करना चाहिए, जो कि पुराने बोधिसत्वों ने बृद्धत्व-वाप्ति के जिए प्राप्त की थीं।

दीपंकर बुद्ध के बहुत समय बाद, बुद्ध कोयडम्ब रम्मवती नगर में आया। दस समय हमारे बाधिसत्व ने विजितावी के नाते पुनर्जन्म महण किया और उसने बुद्ध और संघ को बड़े अनुदान दिए। बुद्ध कोयडम्ब ने जब यह भविष्यवाणी दुहराई कि वह बुद्ध बनेगा, तब उसने उसके उपदेश सुने थे और वह स्वयं एकांतवास महण करने लगा। उसने तीनों पिटकों में विख्त अष्ट प्रकार की सम्पत्ति को प्राप्त किया। पाँच अभिष्माएँ भी प्राप्त की और किर वह मर गया श्रीर उसने ब्रह्मजोक में पुनर्जन्म जिया।

इस प्रकार से निदानकथा में एक के बाद एक इक्कीस बुद्धों के बोधिसत्वों के बास्तित्व भीर रूपों की कहानियाँ हैं। इनमें से तीन थे, ककुसंध, कोणागमन और कस्सप। 'दूरे निदान' विभाग में जातकों की एक सूची है, जिसमें बाधिसत्व के दस पारमितों में सम्पूर्णत्व को ज्यक्त किया गया है।

'मध्य युगांतर' के धारम्म में बोधिसस्य को तुषित स्वर्ग के स्वामी के रूप में दिखाया गया है। उनसे देवताओं ने प्रार्थना की कि इस भौतिक जगत में वे बुद्ध बन कर अपूँ। उन्होंने स्वीकार किया और समय, स्थान, परिवार, माता, जीवन की भायुर्मर्यादा आदि बार्ते उन्होंने अपने आप चुनीं। शेष कहानी उनके अवतरख के परचात बोधि-प्राप्ति तक, महायस्तु भौर जजितविस्तर में दी गई परम्पराची के श्रनुसार है।

'निकटलम युगांसर' बोधि प्राप्ति के पश्चात शीन्न ही सात सप्ताह में बिटत होता है। उसके बाद तपुस्स और मिल्लक साधारण मक्त की तरह से स्वीकार किए जाते हैं और स्त्प निर्माण में उन्हें बाल स्मृति-चिन्हों की तरह दिच जाते हैं। ऐसा भी उन्लेख है कि बुद्ध अपने सिद्धान्तों का उपदेश देने में हिचकिचाते थे, उसके बाद बुद्ध वाराससी गए, जहाँ उन्होंने पाँच ब्राह्मण संन्यासियों को अपने सिद्धान्तों की विशेषताएँ सममाई और अम्मचक तथा अनच-जक्षण नामक उपदेश दिए। इसके बाद उन्होंने यश और उसके मित्रों को बीद्ध दीचा दी। भिरे-भीरे यह शिक्षों की संख्या साठ तक पहुँची। उन्हें बुद्ध ने विविध दिशाओं में अपने उपदेश प्रचारित करने के जिए भेजा और स्वयं उठवेला में गए और अपने अग्नि-स्क से तीन जटिक कस्तपों को बीद्ध-भर्म की दीचा दी।

राजा शुद्धोदन ने उन्हें किपजयस्तु में आने के जिए बुजाया, जहाँ उन्होंने शाक्यों के सामने अपनी महत्ता सिद्ध करने के जिए बमस्कार करके दिखजाए। वह उस नगरी के आस-पास, अपने शिष्यों को जेकर, अन्न की भिषा माँगते हुए धूमे। राजा और यशोधरा इस भिषा की बात से दुखी हुए, परन्तु उसे रोक नहीं सके। यशोधरा अपने महत्त में ही थी और उनका स्वागत करने वाहर नहीं आ सकी, इसिजए स्वयं बुद्ध अपने चार शिष्यों के साथ उसके पास गए। उसने कहा कि अपने स्वामी के जिए उसने क्या-क्या त्याग किये हैं। इससे चन्द-किन्नर जातक में विश्वित उसके पूर्वजन्म की बात निकली।

इसके बाद तो सर्वत्र वर्षित राहुल के श्रीर राजपुत्र नन्द के सिंहासन-प्रहण श्रीर विवाह से पूर्व बौद धर्म-प्रहण करने का वृत्तान्त है। इसके परचात् बुद्ध श्रीर श्रनाथपिंडिक के राजगृह में मिलने की कथा है। जेतवन के खरीदने श्रीर उस पर मठ-निर्माण की कथाएँ हैं। यह बुद्ध-जीवनी श्रावस्ती में श्राकर समाप्त होती है, जहाँ कि न्यापारी श्रनाथपिंडिक संघ को सदा के लिए विहार दान में देते हैं।

# बुद्ध के उपदेश पाति सुत्त-पिटक

बुद्ध के उपदेश सुत्त-पिटक में हैं, जिसके पाँच निकाय हैं; दीव, मिक्सम, संयुत्त, शंगुत्तर भीर खुद्दक। संयुत्त श्रीर शंगुत्तर को झोदकर अन्य निकायों के कोषकों का अन्तर, अन्दर के खेजन से मिखता हुआ ही हो ऐसा नहीं है। उदाहरणार्थ दीव में कुछ जम्बे सुक्त हैं, परन्तु कई बहुत कोटे भी हैं, और कुछ तो मिन्सम के सुक्तों से भी कोटे हैं। इसमें दो सुक्त हैं : संगीति और दशुक्तर, जिन्हें अंगुक्तर में स्थान मिजना चाहिए था। मिन्सम में कई सुक्त हैं जो दीव से भी बड़े-बड़े हैं। कई सुक्तों के ऐसे वर्ग हैं यथा राजवग्ग, ब्राह्मखवग्ग, तथा विभंगवग्ग, जो कि संयुक्त में होते तो अधिक उक्तम होता। यह मानना होगा कि मिन्सम और संयुक्त की पद्धति और शैंबी बहुत भिन्न हैं। संयुक्त में सुक्तों का वर्गीकश्या एक सामान्य नाम के नीचे किया गया है, उसमें विभिन्न विषयों के उद्देश नहीं हैं। अंगुक्तर में शीर्षक ठीक है, क्योंकि विचार-वस्तु संस्था के अनुसार स्थवद है। कई बार संख्यानुसार विभाजन को कायम रखने के लिए वर्ग और उपवर्ग अधिक खींच-तान कर रखे गए हैं। इसमें विनय के विषय भी आए है, जहाँ-जहाँ वे संख्याकार विभाजन में आ सके हैं। सुहक निकाय का शीर्षक विदद्धल सार्थक नहीं हैं, यदि 'सुहक' का अर्थ 'झोटा' लिया जाए। कदाचित उद्देश्य यह या कि सब सुक्त, पाठ, भाष्य, जो इन चार निकायों में नहीं आ सकं, उन्हें एक सहायक प्रन्य के रूप में प्रियत किया जाए।

सुत्तों का निकायों में विभाजन आरम्भिक काल की भाग्यक पद्धति के कारण हुआ होगा। तब खेखन को लोगों को मालूम नहीं था। आतः दुद्ध के बचन, उनके शिष्य लमा करते थे। कुछ भिद्ध लोग उन्हें याद कर खेते थे, और मौलिक परम्परा से वे शिष्यों को प्राप्त होते थे। इन शिष्यों के शायद दो पंथ थे, जो आपने अन्तर को स्पष्ट करने के लिए दीय-भाग्यक और मिजिसम भाग्यक कहलाते थे। बाद के दो निकाय कुछ समय के बाद विकासत हुए, उनका उद्देश्य रहा होगा दीघ और मिजिसम में जो विविध विषय थे उनको पुनर्यविध्यत करना। सब निकायों का विस्तार से परिचय देना सम्भव नहीं, आतः यहाँ देवल दीध-निकाय का परिचय दिया जा रहा है।

दीच निकाय में सीन खण्ड हैं, जिनमे २४ सुल हैं। इनमें से १६ कुछ लम्बे कहे जा सकते हैं। प्रथम सुल, ब्रह्मजाल के दो हिस्से हैं। पहले में सारे फेंपविश्वासों की गणना की गई है और लोकप्रिय खेल और मनोरंजन का ब्यौरा दिया गया है। दूसरे में कई प्रकार के सैद्धान्तिक और दार्शनिक मत-विश्वास, जो उस समय में प्रचलित थे, दिए गए हैं। दूसरे सुत्तंत-सामध्य फल में भी दो हि॰ से है। पहले में छुः नास्तिक भाजायों के सिद्धानतों की विवेचना है, भौर दूसरे में बोद्ध संघ के एक भिवलु द्वारा कमशः विकसित होते जाने पर क्या-क्या खाभ मिकते हैं, यह बताया गया है। मगले तीन सुत्तंत-संबट्ट, सोगहरूह, धौर कृटदम्स में स्राधकतर इस बाह्मय-

धर्मीय विचार के धन्याय की चर्चा है कि ब्राह्मणों को जन्मना कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। बुद्ध द्वारा दिखाए गए जीवन के ब्राद्श की महत्ता तुद्धनाओं द्वारा व्यक्त की गई है। छुठे (महाखि), साववें (जालिय), दसवें (सुभ) और बारहवें (लोहिस) सुत्तन्त सामञ्ज फल के विषयों पर, कुछ रूप बदल कर घूम-फिर कर लीट आते हैं।

ग्यारहवाँ सुत्त (केवह) दिखाता है कि ब्रह्मा जिन देवताओं के अध्यक्ष हैं, उनसे बुद्ध श्रेष्ठ है, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर जो ये देवता न दे सके, मुद्ध ही दे सके हैं। यहाँ हमें दिखाया गया है कि ब्रह्मा उस प्रश्नकर्ता को दूर को जाते हैं धौर बताते हैं कि अन्य देवताओं के सामने वह कैसे कहें कि उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं धाता। बाद में वही प्रश्न बुद्ध से पूड़ा गया।

श्रष्टम (कस्सप-सीहनाद) सुत्तन्त में बुद्धकालीन प्रचलित कई प्रकार की संन्यासधर्मीय पंथों की श्रीर उनके श्राचारों की चर्च है, जब कि नवम पोट्टपाद में परिवाजकों को दिए जाने वाले उपदेश संगृहीत हैं। ये दोनों सुत्तन्त उन फलों का वर्शन करते हैं, जो कि बौदों ने पविश्वाचारों द्वार प्राप्त किए हैं। तेहरवें (वैविज्ज) सुत्तन्त में इस विचार का खगडन है कि वैदिक श्राचियों के बताए हुए मार्ग श्रीर साधनों के द्वारा श्रद्धालोक तक पहुँचा जा सकता है। उसमें यह भी बताया गवा है कि शायमसंयम श्रीर चार श्रद्धाविहारों को मानने से श्रद्धालोक-प्राप्ति सहज है। ये श्रद्धाविहार हैं : मैत्री, करुगा, दूसरों के यश पर श्रानन्द श्रीर समता।

दीम-निकाय के दूसरे खरह में सुत्तन्त दिए हैं, जिनके शीर्षक के पीछे 'महा' शब्द लगा हुआ है। प्रथम सुत्तंत महापदान है। वह गीतम बुद्ध के पहले के सात बुद्धों की जीवनी से सम्बन्ध है और उसमें विपस्सी के जीवन को ब्यौरेवार वर्षित किया गया है। विपस्सी शाक्यमुनि के जीवन का प्रतिक्षप मात्र है। महानिदान, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, कार्य-कारण के नियम का विवरण देता है और विविध प्रकार के जीवों का वर्णन भी देता है। इस निकाय का सर्वोत्तम सुत्तन्त है महापितिब्बाण, जिसमें बुद्ध के जीवन के अन्तिम दिनों का यथार्यवादी वर्णन है। विशेषतः महस्वपूर्ण उन गाँवों के नाम हैं, जिनमें से होते हुए वह कुशीनगर पहुँचा और वह अन्तिम उपदेश भी उसमें है, जो उसने संघ की भलाई के लिए दिया। उसने सिद्धान्त, ध्यान, ज्ञान, मुक्ति आदि पर ज़ोर दिया और बुद्ध-वचन की अधिकारिकता को सिद्ध करने बाले चार नियम बनाए।

साधारस भक्तों के लिए उसने किपलवस्तु, गया, बनारस स्रौर कुशीनगर की यात्रा करना श्रावश्यक है, ऐसा लिखा है। इसके श्रन्तिम शब्द थे: 'वयधम्मा संखार श्रप्पमादेन सम्पादेय' (सब वस्तुएँ व्यय-धर्मी श्रर्थात् नष्ट होने वाली हैं। सतः अप्रमाद से अपने कर्मों का सम्पादन करों )। सुत्तन्त में बुद्ध के शरीर के अन्तिम संस्कार का स्पष्ट विवरण है, और उनके धातुओं के विभाजन का भी वर्णन है।

१७ वें से २१ वें सुक्तन्तों का मुक्य उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि काशी, कोसल, वज्जी-मल्ल, चेित-वंस, कुरु-पंचाल, मच्छु-श्रुरसेन और धँग-मगध के कई निवासी बुढ़ानुशासन को मानने वाले थे, अतः स्वर्ग में प्रवेश पाने वालों की संख्या धड़ गई। पाँच सुक्तन्तों में से महासुद्दसन महापरिनिब्बाया की ही शाखा है। महागीविन्द एक पूर्व काल की कथा है और इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमें भारत की सुलना एक रथ से की गई है और उसे सात मान्तों में विभाजित किया गया है, उदाहरणार्थ कलिंग, पोतन, अवन्ती, सोवीर, विदेह, धँग और काशी। यह सुक्तन्त महावस्तु में भी आता है। तेविज्ज-सुक्तन्त की भाँति इसमें भी चार ब्रह्म-विहारों के पालन का माहास्म्य विग्रुत है।

इस प्रन्य के अन्तिम दो सुत्तन्त हैं, महस्तिपट्टान और पायासी। पहले में ध्यान मार्ग का विस्तार से वर्णन है। इसमें मन (सती) को सचेत (उपस्थान) रखने का और अपने शरीर और भावना को जो कुछ हो रहा हो, उससे संतुलिष्ठ रखने का उपदेश है। इसमें यह भी लिखा गया है कि कर्त्तन्य कमें कैसे किए जाएँ और बुद हारा बताए गए सद्गुर्थों को कैसे विकसित किया जाए। तूसरा सुत्तन्त एक खत्रिय (चित्रिय) आचार्य और दार्शनिक के नाम पर है। पायासी इस मौतिकवादी सिद्धान्त को मानता या कि मृत्यु के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं है और किसी भी जीव के अध्के या बुरे कमें किसी परियाम के उत्पादक नहीं होते। इस मत का कुमार-कस्सप ने खबदन किया। कुमार-कस्सप बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे।

तीसरे खयड में ग्यारह सुत्तन्त हैं, जिनमें से पहले चार (२४-२७) में अधिकतर बौद्धेतर मतों और विरक्तों की कियाओं का वर्णन है। इस सुत्तन्त में ब्रह्म-जाल सुत्तन्त से कुछ बौद्धेतर मत पुनरुद्धत किए गए हैं। ये मत पृथ्वी के आरम्भ के विषय में हैं। बाद के सुत्तन्त (उदम्बिश्व-सीहनाद) में कठोर आग्मपीड़क विरक्त-मार्गियों की कियाओं के बुरे नतीजे विश्वत किए गए हैं, जब कि चक्कवत्ति-सीहनाद सुत्तन्त बौद्धों को संयमित होने के लिए और धम्म को अपना प्रधान आधार बनाने के लिए आदेश देता है। यद्यपि बुद्ध पृथ्वी के आरम्भ के विषय में कोई भी अनुमान करना पसन्द नहीं करते थे, फिर भी अग्रगन्त सुत्तन्त में स्पष्ट किया गया है कि संसार का आरम्भ कैसे हुआ और वहाँ ब्राह्मण की जन्मना श्रेष्ठता का विरोध है।

धारों के दो सुत्तन्तों में यानी सम्पसादनीय और पासादिक में बुद्ध के उपदेशों और नैतिक आदेशों का सारांश है। हूसरे सुत्तन्त का आदेश तब दिया गया था जब निगंड नातपुत्त की सृत्यु के बाद इसके धनुयायियों में मतभेद हो गए थे, धौर इस कारण से उसमें ये तीन बातें हैं: (१) उदक रामपुत्त के मत का उल्खेख, (२) सुखिल्लिकानुयोग शब्द, जो धम्मचक्कप्यबत्तनशुत्त में हैं, का स्पष्टीकरण, (३) कुड़ प्रश्नों को बुद्ध द्वारा धनुत्तरित छोड़ने का कारण।

खक्खण-सुत्तन्त में विस्तार से वे सब कर्म दिए हैं, जिनसे महापुरुष के बत्तीस लक्षण प्राप्त हो सकते हैं।

सिंगालोबाद-सुत्तन्त इस दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है कि सर्वसाधारण श्रनुयायियों के लाभ के लिए बुद्ध ने यही एकमात्र विशद उपदेश दिवा है। इस विद्वानों के श्रनुसार यह श्रशोक के धम्म का मृत-स्रोत है। श्राटानाटिय सुत्तन्त अके से भिष्ठश्रों की दृष्ट यहाँ से बचने के लिए जाद्-मन्त्र की तरह से है।

श्रान्तम दो सुत्तन्तों में श्रंगुत्तर निकाय की तरह से बुद्ध के उपदेशों का सार है। इनमें दसुतर श्रान्तिम है शौर उसमें संचिप्त सुश्रात्मक पद्धति श्रपनाई गई है। धम्मापट

धनमपद विश्व साहित्य का भाग है। वह बौद्ध धौर बौद्धेतर देशों में एक-सा कोकप्रिय है। इसमें बौद्ध-धर्म के उपदेश प्रथित होने पर भी इसके विश्वातमक भौर सर्वज्यापी विश्वार हैं। इसमें ४२३ छुन्द हैं, जो २६ वग्ग वा अध्यायों में विभाजित हैं, और दिश्वण एशिया के बौद्ध देशों में प्रत्येक तरुण भिन्न को ये सूत्र कंटस्थ हैं। इसका भन्दमय रूप होने से यह सहज स्मृति में रह सकता है।

धम्मपद का द्यर्थ स्पष्ट है। इसे इम पुस्तक में ही धार्मिक वाक्य या शब्द के नाते प्रयुक्त किया गया है। बौद जोग कहते हैं कि बुद्ध के उपदेश इसी प्रन्थ में संचेप में दिए गए हैं, चूँकि बौद दर्शन के घौर बौद्ध जीवन-पद्धति के प्रमुख सिद्धान्त इसमें विवेचित हैं।

इस झोटे से प्रन्थ में, धन्य बौद प्रन्थों की भौति, सब प्रकार के यज्ञ-यज्ञादि खौर श्रन्य आत्म-प्रपीदक हठयोगों की निन्दा है, खौर इसका विशेष आग्रह शील पर है। यह शील समाधि और प्रव्या (प्रज्ञा) से विकसित होता है। बुद्ध के उपदेश संसेप में यों हैं: "सारी बुराइयों से बचो, जो अव्का है उसे जमा करो और मन को शुद्ध करो" (१८३)। कौन-सा धर्म इससे सहमत नहीं होगा ! इसके उपदेश के अनुसार सब निश्चित चीज़ें चिंगक हैं, दुःख से भरी हैं और इस कारण से 'धनत्ता' या अपनी नहीं हैं। लोगों से कहा गया है कि वस्तुओं के केवल बाह्य धाकर्षण पर न जाकर, उनके दुखद पद्म को भी पहचानें। उसमें अविद्या को सबसे बढ़ी श्रशुद्धि (२४३) कहा गया है, और यह कहा गया है कि तृष्णा या म्रासिक के मन्त से ही दुक्त का मन्त होगा। जोम, ईर्ष्या, भ्रोति भाग की तरह लतरनाक बताई गई हैं, भीर जब तक उन्हें न रोका जाए, यह सम्भव नहीं कि सुली जीवन बिताया जा सके।

सुली जीवन की प्राप्ति के लिए हमें दोनों चितिवादों से बचना चाहिए-इंद्रिय-विकास में रत होना और चारम-प्रशेवन की राह चपनाना। इसिकिए हर एक को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। बौद्धों को दिग्य अष्टांग मार्ग का अनुसरस श्रावश्यक है, जो कि वद्, संब श्रीर धम्म पर श्राधारित था। धम्मवद् के श्रनुसार बीद मार्ग की विभिन्न मज़िलों की पाना सारी दुनिया की पाने से बेहतर है (१७८)। उसमें सब जीवों के उन गुणां की बृद्धि के जिए बाग्रह है, जिनसे ब्यक्ति स्वयं घपना उदार कर सकता है। व्यक्ति को पाप से या अपविश्वता से मुक्त करने में, सिवाय उसके चपने, और कोई मदद नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भापको जानने का प्रयस्न करे। बद्ध भी बहुत कम मदद कर सकते हैं, चूँ कि वे केवल मार्गदर्शक चिन्हों के समान पथ-प्रदर्शक मात्र हैं (२७६)। इसमें शान्ति भीर भहिंसा युक्त जीवन की प्रशंसा है (१२६-३०,१४२) भीर इसमें जिखा गया है कि ''वैर से वैर का कभी शमन नहीं होता, किन्तु भवैर से ही होता है'' (४)। इसका उपदेश है कि "अक्रोध से क्रोध को जोवी, ब्राई को श्रव्याई से, कंत्रपन की दान से, मूठ को सत्य से" (२२३)। इसमें यह भी कहा गया है कि "दूसरों से कभी कठोरता से न बोखो, क्योंकि वे भी तुम्हारे साथ वैसे ही दुर्घचन कह सकते हैं" (१३३)।

यह कोटी-सी पुस्तक साहित्यिक गुणों से भरपूर है। इसमें ऐसी सुन्दर श्रीर यथोचित उपनाएँ हैं कि वे मन को छू जेती हैं: "दुराचारी श्रसंयमी होकर देश का श्रज्ञ (राष्ट्र-पियड) खाने की श्रपेषा श्रीनिशिखा के समान तस खोहे का गोजा खाना उत्तम है" (३०८)। "जिस प्रकार फल के वर्ण या गन्ध को बिना हानि पहुँचाए अमर रस को जेकर चल देता है. उसी प्रकार मुनि गाँव में विचरण करे" (४६)। "धर्मप्रन्थों का कितना ही पाठ करे, खेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्मप्रन्थों के श्रन्तार श्राचरण नहीं करता, तो दूसरों की गौवें गिनने वाले ग्वालों को तरह वह श्रमण्यत्व का भागी नहीं होता" (१६)। "पुत्र श्रीर पश्च में श्रासक्त (चित्त) मनुष्य को मृत्यु वैसे ही ले जाती है, जैसे सोए गाँव की (नदी की) बड़ी बाढ़" (२८७)। "जां राग में रत है, वह मकड़ी के श्रपने बनाए जाले की तरह प्रवाह में फेंस जाते हैं, धीर (जन) उसे भी श्रेष्ट कर, श्रपेषा-रहित हो, सब दु:खों को छोड़ प्रवित्त होते हैं" (३४७)।

इनके श्रतावा श्रीर भी कई ऐसे पद हैं, जिनमें विश्वास्मक सस्य हैं—सब कार्लो श्रीर सब देशों के लिए सस्य । उदाहरणार्थ—

"बुरं भीर भपने जिए भहितकर कार्यों का करना भासान है, खेकिन शुभ भीर हितकर कार्यों का करना बहुत कठिन है (१६६) ।"

''यह संसार झन्धा है, थोड़े ही यहाँ भ्रन्तर्दशी हैं। आब से मुक्त पश्चियों की तरह थोड़े ही खोग स्वर्ग को जाते हैं (१७४)।

"मनुष्य का बन्म मुश्किल से मिलता है। मनुष्य-जीवन मुश्किल से बना रहता है (१८२)।"

"मेरे पास न चाएगा, यह सोचकर पाप की चवहेबना न करे। वूँद-वूँद पानी गिरने से घड़ा मर जाता है (१२२)।"

"दूसरों के दोष देखना चासान है, अपने दोष देखना कठिन (२४२)।"

"न तो पुष्पों की सुगम्ध, न चन्द्रन को सुगम्ध, न तगर वा चमेली की सुगन्ध हवा के विरुद्ध आतो है, खेकिन सत्पुरुषों की सुगन्ध हवा के विरुद्ध भी आती है (२४)।"

"हे भतुल ! यह पुरानी बात है, यह भाज की नहीं। चुप बैठे रहने वाले की भी निन्दा होती है, बहुत बोलने वाले की भी निन्दा होती है, कम बोलने वाले की भी निन्दा होती है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको निन्दा न हो (२२७)।"

ये सब वचन कितने मार्मिक हैं ?

ऐसे ही साहित्यिक गुर्णो वाले भौर सार्वदेशिक, सर्वजनीन, सर्वकालिक प्रभाव वाले रक्तों का परियाम है कि यह छोटो-सो पुस्तक एशिया भौर यूरोप की कई भाषाओं में भन्दित हो चुकी है।

संस्कृत सद्धर्भ-पुण्डरीक

सद् में-पुगडरीक महायान बौद्-धर्म का एक प्राचीनतम प्रन्थ है। वह शंशतः गद्य श्रीर श्रंशतः पद्य में है। प्राचीन महायान प्रन्थों की जैसी सामान्य रीति है, गद्य-श्रंश की भाषा खासी श्रच्छी संस्कृत है, जबिक पद्य की भाषा मिश्रित संस्कृत है। बौद्ध-शास्त्र विषयक विचारों श्रीर भाषागत विशेषताश्रों को ध्वान में जें तो इस रचना की तिथि महावस्तु श्रीर जित्तविस्तर के कुछ बाद की होनी चाहिए, यानी जगमग ईसा की प्रथम शतों के श्रास-पास। उसके सबसे पुराने चीनी श्रनुवाद धर्म-रच ने २८६ ईस्वी में और कुमारजीव ने ३८२ ईस्वी में किए। दो शती बाद (६०१ ईस्वी) में ज्ञानगुस श्रीर धर्मगुष्त ने भी उसके श्रनुवाद किए। नानजिश्रों के श्रनुसार, इस मूज ग्रन्थ के श्राठ या नौ चीनी श्रनुवाद थे, जिनमें से केवज उपर

बताए तीन अनुवाद उपलब्ध हैं। कुछ चीनी और जापानी बौद्ध-पंथों के मृत्त धर्मग्रन्थ वे बने, विशेषतः जापान के तेन्दाई और निचिरेन पंथों के, और वह सभी क्रेन (ध्यान) पंथ के मन्दिरों में पढ़े जाते हैं।

यह मूल पाठ हीनयान से महायान बौद्ध-धर्म की संक्रान्ति के सृचक हैं।
प्रम्थ का बहुत-सा माग यह सिद्ध करने के लिए लिखा गया है कि हीनयान
बौद्ध-धर्म बुद्धां ने कम बुद्धि वाखे वर्गों के समक्षने के लिए प्रचारित किया,
क्योंकि इन कोटे लोगों की सममां पूरा सत्य नहीं थ्रा सकता था। हीनयान बौद्धों
को ३७ बोधिपचीय धर्मों का पालन सिखाया गया या यानी जो ज्ञान से सम्बन्धित
धर्म थे, जिससे कि वे क्लेशावरण से मुक्त हो जाते, धौर चार ध्रायंसत्यों धौर
कार्यंकारण भाग के नियम को समक्ष सकते। इस प्रकार से वे पुद्गल-शून्यता
ध्रयवा ध्रमत्मन की स्थिति पा सकते थे, जिससे कि वे कुछ समय के लिए निर्वाणप्राप्ति बाले स्थान पर पहुँच जाते। इस प्रन्थ में यह भी लिखा है कि हीनयानवादी, जो
इन उपलब्धियों से सम्पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, आगे अपने खगले जन्मों में धौर प्रयत्न
करें, जिससे कि वे उन गुणों को पा जायें जो बोधिसत्वों को सम्पूर्ण बुद्धत्व की प्राप्ति
के लिए भावस्यक होते हैं। उन्हें धर्म शून्यता धौर धर्म-समता की प्राप्ति आवश्यक
थी, जिससे कि ज्ञेयावरण दूर किया जा सके धौर वे सम्यक्-सम्बद्ध बन सकें।

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने दो प्रकार के सत्य क्यों सिखाए ? इस प्रन्थ में इसका समाधान है कि दीनपानियों के लिए सिखाया गया सत्य केवल क्षपाय-कौशल्य था, जो कि बौद्धों ने कम बुद्धि वाले निचले लोगों को आकषित करने के लिए और उन्हें अन्तिम सर्वोत्तम ज्ञान-प्राप्ति तक पहुँचाने के लिए अपनाया था। इसमें यह भी लिखा है कि "यान" (मार्ग) केवल एक ही है, सम्पूर्ण निर्वाण उसी से मिलेगा, लोन यान नहीं हैं। श्रावकथान, प्रत्येक बुद्धान और बोधिसत्वयान केवल बुद्धों की सुविधा के लिए तीन मार्ग थे, जो अन्तिम सत्य तक पहुँचते थे। यह बात सच है कि हीनयान के कई बड़े व्यक्तियों को आश्वासन दिया गया था कि अन्ततः वे सब बुद्ध हो जाएँगे।

सद्धर्म-पुगडरीक के सत्ताईस अध्याय हैं। पहले अध्याय में महावैपुरुय सूत्र के नाते पूर्व-बुद द्वारा प्रवचन के रूप में मूल-प्रन्थ शुरू होता है और मंजुश्री के पूर्वावतार वरप्रभ बोधिसत्व द्वारा दीपंकर तक वह कैसे लाया गया, यह वर्णन श्वासा है। दूसरे अध्याय में बुद यह बतलाते हैं कि परम सत्य का तथागत केवल श्रपने भीतर ही अनुभव कर सकते हैं और वह दूसरों के सामने व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से यह न केवल श्रावकों के और प्रत्येक बुद्ध के परम्नु अवैवर्तिक

बोधिसत्वों की पहुँच के परे हैं। बुद्ध यह मानते हैं कि उन व्यक्तियों के लिए जो संसार और उसके दुःखों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उन्होंने अपने उपदेश नी अंगों में दिए और उन्हें सिखाया कि निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए। जो बोधिसत्व अधिक समकदार थे, या जिनकी मानसिक तैयारी अधिक थी, उन्हों को बुद्धत्व तक पहुँचाने वाले गहरे सिद्धान्त सिखाए गए। इस अध्याय में बुद्ध ने अपने मन की हिचकिचाहट व्यक्त की है कि पहले अपने सिद्धान्तों का प्रचार वे नहीं करना चाहते थे परन्तु ब्रह्मा ने आकर आग्रह किया, जिस पर उन्होंने मत बदला। तीसरे और चौथे अध्याय में दो बहुत मगोरंजक कहानियों हैं, जिनके अनुसार करणामय बुद्ध सबके प्रति कैसे एक-से सदय हैं, यह दिखलाया गया है। वे श्रावकों की मखाई के प्रति उतने ही सुके हुए थे, जितने कि बोधिसत्वों के। पंचम अध्याय में, बुद्ध की उपमा मेव और सूर्य के साथ दी गई है, जो कि सबके प्रति एक-सी वर्षा करता है या सब पर एक-सा चमकता है। सब वस्तुओं की समानता क बोध ही निर्वाण है, ऐसा उसमें अर्थ दिया गया है। श्रावक का निर्वाण केवल विश्राम है और अन्तिम निवृत्ति नहीं है।

शाक्यमुनि घोषित करते हैं कि कई हीनयान ऋहत और ऋहंतेतर ऋन्ततः बुद्ध बन जाएँगे और तब घोषित करते हैं कि अपने किसी पूर्वजन्म में, किसी साधु से उन्होंने यह सूत्र अहवा किया या, जो कि बाद में देवदक्त बन कर जनमा। उसने पहले ही देख लिया या कि कुछ लोग इस सूत्र की बुराई करेंगे और इस प्रकार से गहरा पाप करेंगे। कई प्रकार की उपमाएँ देकर सूत्र का महत्त्व वे बसलाते हैं और अद्धालुओं को आदेश देते हैं कि जहाँ-जहाँ इन सूत्रों का पाठ हो वहाँ स्तूप बनाए जायँ और उनका उसी तरह आदर किया जाए, जैसा बुद्ध के धानुओं को सुरक्षित रखने वाले चैत्यों का।

श्रगते दो श्रध्यायों में यह कहा गया है कि बुद्धों की श्रायुमेर्यादा श्रसीम है। यह बात हीनयानी नहीं मानते। वे तो यह मानते हैं कि बुद्ध ने गया में सम्बोधि प्राप्त की श्रीर मुक्ति ज्ञान के बाद चालीस वर्ष तक जीवित रहे। बुद्ध मानते हैं कि उन्होंने ही दीपंकर बुद्ध का श्रीर श्रन्य बुद्धों का निर्माण किया श्रीर उनके द्वारा श्रायंसत्य श्रीर प्रतीत्यसमुत्पाद पर प्रवचन दिल्लवाथा। साथ ही, उसी ने उनकी परिनिर्वाण-प्राप्ति की व्यवस्था की जिनकी मानसिक स्थित इतनी समुक्षत नहींथी। उन बोधिसत्वों के लिए जिनके उच्चाद्रशेंथे, उन्होंने माता-पिता श्रीर तथागत ज्ञान पर व्याख्यान दिलाने का यत्न कराया।

शेष श्रध्याय मुख्यतः सूत्रपाठ, सूत्रप्रचार श्रीर सूत्रज्ञान से क्या पुरव-स्नाम होता है, इसी विषय में है।

२१वें प्रध्याय में थोड़ा विषयांतर किया गया है, जहाँ प्रवलोकितेश्वर बोधिसत्व का विषय खाता है, और उसकी प्रशंसा की गई है। यह कहा गया है कि जो निम्न मन्त्र पढ़ेगा वह जहाज़ के हुबने, आग या नैतिक पाप के विष्नों से वय जाएगा--- "नमो नमस्तसमै अभयंदद श्रवलोकितेश्वराय बोधिसरवाय महासरवाय ।" बोधिसत्व विविध जीवों का रूप लेकर इन सब क्लेशों से उन्हें मुक्त करेगा।

सुत्रप्रन्थ के प्रन्त में बुद्ध सब को भादेश देते हैं कि इस सुत्त की रचा करी धीर प्रचार करो । वह कहते हैं-- "यह सम्यक् सम्बोधि मैं धाप सब के हित के लिए घरोहर की भाँति देता हूँ, श्रीर श्राप पर यह उत्तरदायित्व रखता हूँ कि श्राप इसे दूर-दूर तक प्रचारित करें, जिससे कि आप मुद्ध शान के दाता बनें ।"

## बुद्ध का श्रनुशासन

### विनय-पिटक

बौद्ध भिन्न और भिन्नुणियों के बाचार और निर्देश के लिए जो अनुशासन के नियम है, वे विनय-पिटक में एकत्रित किए गए। बौद्ध भिष्ठ संघ खोकतन्त्रात्मक श्राघार पर था। युद्ध ने श्रपना कोई उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया, किन्तु श्रपने अनुयायियों को आज्ञा दी कि उनके बताए मार्ग और नियमों पर वे चर्ले। यह बद के लिए सम्भव नहीं था कि भविष्य में श्रकुशलधर्मी भिन्न क्या-स्या गलत बातें करेंगे, कैसे उन नियमों की उपेचा करेंगे या उनका विकृत प्रर्थ लगाएँगे, इन सब बातों का विचार करके वह सब नियम पहुंचे से ही बना रखते। इस कारण से विनय-पिटक का वर्तमान स्वरूप बुद्ध द्वारा बनाए गए मूल सिद्धान्तों में सहियों तक होने वाले विकास का ही परिणाम है। पालि रूप में, यह पिटक पाँच विभागों में विभाजित है :

- (भ) खंधक: (१) महावग्ग

  - (२) चुल्लवगग
- (भा) सुत्त-विभंग: (३) पाराजिका से निस्सिंगिय तक
  - (४) पाचित्तिय सं संख्य तक और भिक्लुगी-विभंग
- (४) परिवार (§)

यह विभाजन बौद्ध संघ के विकास का चित्र देने की दृष्टि से उचित है, परन्तु इससे पिटक के कालकमानुपार विकास का निर्देश नहीं मिलता। विषयवस्तु श्रीर पालि भाषा की विचित्रता की देखते हुए पातिमोक्ख-सुत्त सब से प्राचीन सुत्त रहा होगा । वर्तमान संस्करण में सुत्त मूल पाठ की भाँति श्रलग से नहीं दिखाई देता,

परम्य वह सम्त-विभंग के भाग के रूप में है, जहाँ वह भाष्य के लिए भूल पाठ की भौति भाता है। सच-विभंग बाद के किसी समय में जिखा गया होगा, इसमें सन्देह नहीं । उसमें कई बाद के पाठभेद हैं, और वह किसी आधुनिक कानून की पस्तक की भौति विभिन्न उदाहरकों को प्रस्तुत करता है। महावरण में संघ के धारम्य सं भव तक के विकास का हाल है. और इस कारण से यही निश्चित रूप से पिटक का प्रथम अन्य है। चुल्लवगा में कई ऐसे विषय हैं, जो कि पिटक के अन्त में होने चाहिएँ। वह विस्तार से यह बताते हैं कि मठ या विहार के अनुशासन के विरुद्ध जाने वाले व्यक्ति को क्या-क्या दंड देना चाहिए। इसमें भिच्चमों के दैनिक जीवन के विषय में कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं. जिनके किए सही स्थान है महावग्न । यह दिखाई देता है कि चुक्कवग्ग महावग्ग के बहुत बाद संक्रित किया गया होगा. या फिर उसमें वे भी विषय लाए गए हैं, जो कि संकलकों के अनुसार, किसी अन्य भाग मे नहीं लाए जा सकते थे। दो बौद्ध संगीतियों के वृत्तान्त, जिनमें से एक बद्ध-परिनिर्वाण के एक शती बाद जुटी थी, भी इसमें आते हैं। अन्तिम भाग परिवार एक ऐपा ग्रन्थ है जो भिष्ठश्रों के उपयोग श्रीर याद रखने के जिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल यह है कि भिन्न सब नियम याद रखें, बिन्क वे सब तथ्य श्रीर परिस्थितियाँ भी जाने, जिनसे भिन्न नियमों के श्रन्तगृत श्राते हैं।

पातिमोश्य-सुत्त-पातिमोश्य (संस्कृत में प्रातिमोश-सुत्र) विनय-पिटक का मुख्य सार है। पालि-पिटक का यह सबसे पुराना भाग है, श्रीर इसकी भाषा निकायों की भाषा से भी पुरानी है। इस प्रन्य के, दो सम्पूर्ण संस्कृत रूप, पाए ए हैं—एक तो कुचा में, जो हुई फिमो ने जूरनाल एशियातिके में १६१३ में प्रकाशित किया, श्रीर दूसरा गिलगित में, जिसे इपिडयन हिस्टारिकल क्वार्टली में १६४३ में प्रकाशित किया, श्रीर दूसरा गिलगित में, जिसे इपिडयन हिस्टारिकल क्वार्टली में १६४३ में प्रकाशित किया। इन दो के श्रलावा इस प्रन्य के कई खिपडत भाग जा वाली पूर्य ने प्रकाशित किया। इन दो के श्रलावा इस प्रन्य के मूल का एक श्रश ई. वाल्डशिमट ने प्रकाशित किया है। अयसवाल रिसर्च इंस्टिट्यूट में महासंघिक के प्रातिमोश-सूत्र की एक छाया-चित्रात्मक प्रतिकृति है। निकायों में, विशेषतः मजिक्रम तथा श्रगुत्तर में इस प्रन्थ के जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे यह खाना जाता है कि यह मूल प्रन्थ बहुत प्राचीन रहा होगा। भिष्ठ-भिष्ठिणयों के लिए संकित्व यह मबसे प्ररानी श्राचार-संहिता जान पहती है।

पातिमान्तव के दो हिस्सं हैं : एक भिन्छ-पातिमोन्तव, दूसरा भिन्छ्यी-पाति-मोन्तव । भिन्नु श्रीर भिन्नु ग्यानों द्वारा किए जाने नावे अपराध उनकी गम्भीरता के अनुसार विभाजित हैं । सबसे बुरे पाप "पाराजिक" शीर्षक के अन्तर्गत हैं, और

हनका दगह या भिन्न का अपने संघ से निष्कासन-(१) ब्रह्मचर्य का उत्लंघन (२) चोरी (३) हत्या अथवा हत्या को प्रोत्साहन, श्रीर (४) चमत्कार करने की अपनी शक्ति का अतिरंजित वर्णन आदि। संघादिसेस ( संघावशेष) शीर्षक के अन्तर्गत जो और पार्ग की सुची दी गई है, उसके अनुसार पाप करने वाले भिन्नुओं को थोड़े समय के जिए निष्कासित किया जाता था। यदि कम से कम बीस भिन्न उन्हें फिर से संघ में लेने के लायक सममें तो उन्हें संघ में पुनः ले लिया जाता था। तेरह पापों का उसमें उल्लेख है. जिनमें कुछ ये हैं--शिक्स श्रों श्रीर स्थियों के श्चनुचित सम्बन्ध, मठ का निर्माण, भूठा श्चारोप, संघ में फूट श्रीर हठ। तीसरे खरड में, जिसका नाम है अनित्य, दो ऐसे उदाहरणों का उक्खेख है जिसमें दोशों को प्रमाणित करने के लिए पारिस्थितिक-साच्य श्रावश्यक हैं। चौथे भाग में. जिसका नाम है निस्तिगिय-पाचित्तिय, ऐसे २६ श्रवराशों का उल्लेख हैं, जिनमें भिन्न भन्य जन की वस्तु भों का अपरहरा करने का दोषी हो। यदि भिन्न जिस वस्त का उसने ऋपहरण किया है. वह लौटा दे और अपराध कबल करे तो पाप करने वासे भिन्न की पाप से मुक्ति हो जाती है। पाँचवें खगड में, जिसका नाम है पाचित्तिय, ६२ अपराधा की साजिका है, जैसे कीटकों की हिंसा करने वाले श्वविचारपूर्ण-कार्य, बुद्ध के उपदेश भीर श्रनुशासन के प्रति श्वनादर, बुद्धानुशासन को न मानना, और अन्त में विहार में रहते हुए विस्तरे, आसन, चीवर आदि के क्षपयोग में, जो श्रमुचित कार्य हैं, उनका विवरस इत्यादि । छठे भाग में, जिसका नाम पाटिदेसनीय है, केवल चार पापों का उरुखेख है, जो भिन्न को न दिए गए श्रद्ध के प्रहरा के विषय में हैं। इन दो निभागों में नियत पापों से मुक्ति सच के सामने श्रीपचारिक रूप से पाप की स्वीकृति से हो जाता है। सातवं खरह. सेखिय (शैक्ष) में भिष्ठ द्वारा दैनिक जीवन में पालन करने के ७४ आदेश दिए गए हैं, उदाहरणार्थ वह किसी गाँव या शहर में प्रवेश कैसे करे, दूसरों को कष्ट न हो ऐसे खाता कैसे खाए, बीमार के कमरे में कैसे जाए इत्यादि। इन बातों की न मानना पाप नहीं माना जाता था, इसलिए इनके लिए कोई दण्ड-ब्यवस्था नहीं थी। श्वन्तिम श्रम्याय श्रीवकरण समय श्रथवा 'संघ क भीतर भगदे निपटाने के तरीके' कहा जाता है। ऐसं तरीके सात है। पहला, लड़ने वाले दोनों भिन्नश्रों को श्रामने-सामने लाश्रो; दूसरा, दोनों में से एक भगड़े की बात में विस्मृति का शिकार बन गया था ऐसा एक पश्च स्वीकार कर; तीसरा, जब अध्यक्षे की बात उठी तब एक भिष्क अपनी स्वामाविक मनादशा में नहीं था यह स्वाकार करें: चौथा, दोषी द्वारा स्वाकारोक्तिः, पाँचवाँ, शलाका (अथवा मतदान की लक्काइयाँ) का उपयोगः कठा.

पहले से ही शारीरिक दोष था यह सिद्ध करना और उसके लिए इंग्ड; और सातवाँ, संघ के भीतर जो ऋगड़े हों, उन्हें विज्ञापित न करना।

(२) सुत्त-विमंग—यह पातिमोक्ल-सुत्त पर भाष्य है। इसका भारम्भ वेरजजा में पढ़े भकाल से होता है। बुद्ध जब वहाँ गए, तब भकाल इतना तीव्र था कि लोगों को "सलाकवुत्ति" (एक प्रकार की राशन-पद्धति) प्रहण करनी पड़ी। बुद्ध ने तब वेरजजा छोड़ दिया भीर सोरेथ्य, संकास्स, क्यणकुज होते हुए वे प्रयाग पहुँचे, जहाँ गंगा पार करके वह वाराणसी पहुँचे। धाराणसी से वे वेसाली गये भीर सहावन कृटागारशाला में जाकर रुके।

वेसाजी के पास कलन्दक नामक गाँव था, जहाँ एक अमीर साहूकार रहता था। उसके पुत्र सुदिश ने वेसाजी में बुद्ध के उपदेश सुने, वे उसके शिष्य बन गए। उस समय विजया के देश में अकाल शुरू हुआ। सुदिश के कई अमीर मित्र और रिश्तेदार वेसाजी में थे। अतः उसने वहाँ जाने का निश्चय किया। इस प्रकार से वह और उसके भाई खुब भिन्ना माँग सकते थे। एक दिन सुदिश अपने गाँव में भिन्ना माँगने के जिए गए और उन्होंने कुम्मास (चावल का भूसा) माँगा, जो एक महरो बाहर फेंकने जा रही था। जब उसकी माँ ने सुदिश के आने के समाचार सुने, तब उसने उसकी परनी से आबह किया कि वह जाकर उससे मिले और पुत्र की कामना करे। सुदिश ने उसकी इच्छा पूरी की, और वह कठ को जौट गया। वहाँ जाकर उसने पश्चाताप किया और सारा मामला अपने भाइयों को सुनाया। जब यह बात बुद्ध के दृष्टिपथ में लाई गई, उन्होंने उस अपराधी भिन्न को ढांटा, और यह नियम बताया कि यदि कोई भिन्न क्यभिचार करेगा, तो वह पाराजिक का अपराधी होगा, और इस प्रकार से भिन्न बनने के जिए अयोग्य होगा। पातिमोक्ख का यह प्रथम नियम है।

जैसा जपर बताया जा चुका है, प्रत्येक नियम बुद्ध ने भिष्ठभां के दोषों को खेकर बनाया। ऐसे भपराधों की कहानियाँ, प्रत्यक्ष घटित घटनाएँ न होकर, भाष्यकार की मनघड़ंत उदाहरख कथाएँ हैं। इन नियमों की शब्दावली पर जो कुछ टीका-टिप्पखी हुई है, उसे यदि छोड़ भी दें, फिर भी कई बाद-विवाद इन बातों पर हैं कि खी किस कहते हैं, यदि खी पुरुष रूप में या पुरुष खी रूप में बदल जाए तो क्या हो, "

१. इस मनोरंजक समस्या पर पढ़ें, पी० वी० वापट का ''बौद्ध साहित्य में यौन परिवर्तन'' शीर्षक निवन्ध, जो कि श्रक्षिल भारतीय शोरियंटल काफ़ेंस के १८वें श्रिधवेशन की पालि तथा बौद्ध शाखा मैं पढ़ा गवा था। उस श्रिषेशन के निवन्धों का साराश पढ़िए और डा० पस० के० वेलवलकर श्रभिनन्दन ग्रन्थ भी पढ़िए।

तथा योनाचार के विविध प्रकार और सम्बद्ध विषय । जो यौन विद्वास इन नियमों के भीवर नहीं श्राते उनकी भी चर्चा है ।

दूसरा नियम चोरी के बारे में है, जिसके अनुसार भिष्ठभों की बिरादरी से, जो अपराधी थे, उन्हें निष्कासित किया जाता था। यह विषय एक कुम्हार के लड़के धनिय नामक भिष्ठ की कहानी के रूप में जाया गया है, जिसने एक विहार बनाने के लिए बिना किसी की अनुमति के लकड़ियाँ जमा कर ली थीं। इस नियम पर माध्य करते हुए, माध्यकार ने वस्तु और चोरी दोनों शब्दों की परिभाषा दी है। अन्त में उसने बताया है कि इस नियम के अन्तर्गत जो बस्तुएँ नहीं आतीं, उनके अह्य के क्या क्या रूप हैं?

पाराजिक के श्रन्य दो नियम भी इसी प्रकार से विवेचित किए गए हैं। विनय-पिटक के तीसरे खरड के १०६ एट्ड इनसे भरे हैं।

संवादिसेस का प्रथम नियम सावस्थी में किखा गया, जिसमें एक सेटयसक नामक भिष्ठ ने चारम-विद्यम्बना की। भाष्यकार वे चगिएत प्रकार बसलाता है, जिनके द्वारा ऐसी बावें की जाती हैं, और कीनसी बावें इस नियम के चन्तर्गत चाती हैं चौर किन बातों को छुट दी जाए।

संघादिसेस का दूसरा नियम यह है कि भिन्न को कभी भी किसी स्त्री के निकट सम्पर्क में नहीं भाना चाहिए। यह नियम सावश्यी में शुरू हुआ, जहाँ कि निकट के एक वन में एक उदायी नामक भिन्न रहता या, जिसने निहार में एक आहायी को छुआ था।

भाष्यकार पहले कई प्रश्न उपस्थित करता है, "ऐसा जानबुभकर स्पर्श किया गया, या सहज संयोगवश वह हुआ ?" "वास्तव में स्पर्श क्या है", और इस के अन्त में यह कथन है कि अपनी माता, बहिन या कन्या के साथ ऐसा स्पर्श इस नियम के अन्तर्गत नहीं आता।

बाद के तीन निषमों का कारण वही भिष्ठ बताया गया है। भाष्यकार कई प्रकार की लड़कियाँ धीर पिनयाँ विचार में लेता है, धीर कई परिस्थितियों का विचार करता है, जिनके अनुसार इन नियमों के भीतर भिष्ठ पाप करता है, धौर अपवाद कीन से हैं यह भी विश्वत करता है। शेष सभी नियम इसी प्रकार से समझाए गए हैं, उन पर टिप्पणी की गई है धीर वे विश्वत किए गए हैं।

निस्सिग्गय-पाचित्तिय शाला पर टिप्पकी करते हुए, भाष्यकार का अस्साह बहुत कुड़ कम हो गया है। यह ऐसे विशेष उदाहरण नहीं देता जो कि न नियमों के भीतर था सकें या न था सकें। जिन अपवादों की अनुमृति दी गई है, ये बहुत ज्यापक शन्तों में लिखे गए हैं। उदाहरणार्य, यदि कोई भिन्न ऐसा ही कि उसका दिमाग दुरूरत न हो, या उसने संघ में प्रथम बार श्रपराध किया हो, या परिस्थितियाँ ऐसी हों कि नियम का खपडन श्रानिवार्य हो, तब उसे हन निवमों के खपडन का श्रपराधी न माना जाए।

पाखित्तिय के ६२ नियमों पर भाष्य हत्यक नामक एक शाक्य भिन्न के जुत्तान्त से शुरू होता है। उसने नास्तिकों के साथ वाद-विवाद में जान-वृक्तकर भूठी बातें कहीं। इससे बुद्ध ने यह नियम कर दिया कि जो कोई भी जानवृक्त कर मिथ्या बोजे वह पाचित्तिय का धपराधी होगा। भाष्यकार विवरण देता है कि किन परिस्थितियों में धपराध मिद्ध होता है। दूसरा नियम सुब्बग्निय भिष्ठुओं हारा पैदा हुधा, जिन्होंने धन्य भिष्ठुओं के प्रति निन्दा वचन कहे थे। ऐसे निन्दा वचनों का कैसा बुरा परिणाम होता है, यह भाष्यकार प्रमाणित करता है, एक नन्दिविसाज नामक बैज की कहानी देकर। वह यह भी बताता है कि कौन से शब्द धनादरस्चक हैं और कीन से नहीं हैं। कई जातियों, पेशों धौर गुणों का उत्जोख धाता है, जिनके धाधार पर जनसाधारण की दिल्ट में भिष्ठ उत्त्व या नीच माने धाने थे।

पाटिदेसभीय के चार नियम और सेव्रिय के ७४ नियम ऐसे हैं कि उन ९र विस्तारपूर्वक विचार किया गया है, और जबाहयाँ तय करने के सात तरीके बिना किसी टिप्पणी के होब दिए गए हैं।

(३) भिवस्तुणी-विभंग—भिवस्तुणी-विभंग में सात तत्त्व के धपराध बताए गए हैं। उनमें पाराजिका से श्रिकरणसमय तक सब आते हैं और उनकी गम्मीरता के श्रदसार वे सूचीबद्ध किए गए हैं।

पाराजिक के प्रथम विभाग में, भिक्यु-पातिमानक में बताए चार नियमों के श्रालावा चार भीर नियम दिए गए हैं। पाँचवें नियम के श्रालुसार "कोई भी भिद्याणों जियका वामना-युक्त मन हों, पुरुष के शरीर के मध्य भाग को न हुए, उसे न मले।" इस नियम पर भाष्य करते हुए भाष्यकार साहह नामक सिगार के पोते की कहानी देता है, जिसे युवती सुन्दरीनन्दा भिद्याणी मिली, और कैसे उसने उसे उपयुंकत अपराध के लिए प्रेरित किया। इसके बाद नियम की भाषा पर विवश्ययुक्त टिप्पणी दी शई है, परन्तु वह नहीं बतलाया गया है कि कौन से उदाहरण इस नियम के अन्तर्गत आते हैं और कौन से नहीं आते। भाष्यकार केवल अपवादारमक बदाहरण, मदा की उरह देते हैं। इसी प्रकार से अन्य तीन नियमों पर भी भाष्य हैं।

दूसर खण्ड में या सवादिसंस में, भिक्खु-पातिमोक्त सं मात नियम लिए गए हैं। अन्य दस भिक्खुनियों के संघ के लिए विशेष रूप से दिए गए हैं। पहले नियम के अनुसार 'भिक्युणी सदा कानृनी प्रतिवादों से दूर रहें'। एक सामान्य अद्भाल ने, अपने सृत्युपत्र में अपनी सम्पदा का हिस्सा एक भिक्युणी-संघ कां दे दिया था और इससे यह समस्या उत्पन्न हुई थी। इस पर शंका की गई और वोहारिकमहामत्त के सामने सारी समस्या रखी गई और निर्णय माँगा गया। दूसरे नियम के अनुसार किसी भिक्युणी को अगर किसी चीरी की जानकारी हो तो वह उसे योग्य अधिकारियों को बता देनी चाहिए। यह योग्य अधिकारीगण हैं: राजा, सँघ, गण, पूग, और संग्रिए। अन्य आठ नियमों के अनुसार भिक्युणीयाँ अकेली न त्रुमें, पुरुषों के सम्पर्क में न त्रादे, आपम में न लहे और त्रिरत्न के प्रति अनाद्य न दिखाएँ। आध्य नियमों के शब्दों तक सीमित हैं।

सीसरे खरड, निस्सिगिय-पाचित्तिय के तीन नियमों में से, श्रद्वारह भिक्खुपातिमांक्य में लिए गए हैं। पहले में कुछ भिच्चित्रयों की श्रादत का उल्लेख है, जो भिचा-पात्र जमा करती थी। भाष्यकार विभिन्न प्रकार के भिचापात्रों का वर्षन करते हैं और लिखते हैं कि ऐसे श्रपराध न करने के लिए भिच्चिणा को क्या करना चाहिए। श्रगले नियम के श्रमुमार कपड़ों के वितरण में जा श्रनियमितताएँ हो उनका वर्णन हैं। बाद के बाठ नियमों में बताया गया है कि श्रपनी श्रावस्थकताश्रों के श्रमुसार ही भिच्चित्रयाँ क्या विशेष वस्तुएँ लें। न्यारहवे श्रीर बारहवे नियम के श्रमुसार भिच्चित्री कोई उनी करड़ा न माँगे जो चार केसों में श्रिषक कीमत का हो। चार केस सोलह कहाएण के बराबर थे। खीमा कपड़ा टाई केस या दस कहाएण में श्रिषक मूल्य का न लिया जाए।

पाचित्तिय के चींथ श्रध्याय में, भाष्यकार १६६ नियमों में से १६ पर भाष्य करता है। स्त्रियाचित श्रपराधों के बार में ये नियम हैं। पाटिदेसनीय नामक पाँचवें श्रध्याय में भिच्चियाँ शुद्ध किया हुआ मनलन, तेल, मधु, गुद्द, मछुली, मांस, श्रोटाया हुआ दूध श्रोर दही न लें, ऐसा विधान है।

छुठे श्रोर सातवं खरड, जिनकं नाम संखिय श्रीर श्रधिकरणसमय हैं, भिक्खु-पातिमांक्ख से लिए गए हैं।

(४) खंबक—इन के दो विभाग हैं: महावाग और चुरुलवाग । इन दो भागों में जिन विषयों का वर्णन हैं, उनमें स्पष्ट अन्तर नहीं हैं, कोई उचित कम भी नहीं है। इसिलिए यहाँ दोनों की वस्तु एक साथ दी जा रही हैं, जिससे पाठक कुछ करुपता कर सकें। काश्मीर में गिलगित में जो पाण्डुलिपियाँ मिली हैं, उनमें मूल-सर्वास्ति-वादियों के विनय-पिटक का एक भाग पाया गया है। यह प्रकाशित किया गया है श्रीर इससे विनय-पिटक के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस पाण्डुलिपि में श्रध्यायों का क्रम इस प्रकार से हैं:—

(१) प्रव्रज्या (२) पोष्ध (३) प्रवारण (४) वर्षा श्रीर (१) चर्म (६) मेष्ठ्य (७) चीवर (म) कठिन (१) कोशाम्बक श्रीर (१०) कर्म (११) पायदुक्षोहितक (१२) पुद्गल (१३) पारिवासिक (१४) पोष्धस्थापन (११) शायनासन (१६) संघमेद । देवदस्त को संघभेदवस्तु का प्रमुख पात्र वतलाकर बुद्ध की जीवनी उसमें दी गई है। राजपुत्र सिद्धार्थ हारा देखी हुई मनुष्य की चार श्रवस्थाश्रों का वर्णन देकर किन्नुस्तु में गुद्ध के जाने तक यह कहानी दी गई है। किपलवस्तु में शाक्य तहलों का बोद्ध दीचा लेना दिखाया गया है। इन्हीं में देवदस्त मो एक थे। पालि विनय- पिटक में, यह जावनी महावस्त के श्रारस्थ में दी गई है। जबिक शाक्य तहलों की बोद्ध दीचा का प्रसंग चुल्लवस्त में सातवे अध्याय में दिया है। पालि श्रीर संस्कृत स्ल अन्यों की तुलता करने पर यह जान पड़ेगा कि दोनां पाठों के संकलकों ने किसी पुराने श्रावार अन्य को सामने रखा था, श्रीर बाद में विवरण श्रीर बुत्तान्त में मनचाहे परिवर्तन उन्होंने किए। जहाँ तक सुख्य घटनाश्रों का अश्व है, दोनों एक सी अस्मराश्रों श्रीर श्रवशायन-नियमों को सुर्श्वत रखत है। केवल श्रन्तर इतना ही है कि संस्कृत पाठ में कहानियाँ श्रीर उपक्ष्याएँ विस्तार से दी गई है, पालि पाठ में जहाँ तक हुआ, उन्हें दूर रखा गया है।

महावश्य बोल संघ के विकास का इतिहास है। बुद्ध ने जब नीरंजना तट पर सम्बोधि प्राप्त की तब में यह कहानी यश और उसके १४ मित्रों के दी चाग्रहण तक जाती है। इन १४ मित्रों में विमल, सुबाहु, पुरुष जी और सवस्पति भी थे, जो विभिन्न दिशाशों में धर्म के प्रचार के लिए में गए। फिर भी ये युवक, शिक्ति धर्म-प्रचारक यह निर्चय नहीं कर सके कि संघ में किस तरह के व्यक्तियों को लिया जाये। उनके निर्देशन के लिए बुद्ध ने जैमें-जैसे श्रावश्यकता जान पड़ी बड़े नियम बनाए।

उपोसथ (पोषध) नामक दूसरा अध्याय पनदृह दिन में जुटने वाली एक बैंडक के बारे में हैं। यदि कोई व्यक्ति गम्भीर अपराध का दोषी होता था, तो उसे इस समिति में नहीं रहने दिया जाता था। चुक्कवम्म के नौवे अध्याय में पाति-मोक्ल-थापनम नामक उपशीर्षक से इसका विचार किया गया है। इन बैंडको का एक नियम यह था कि एक देहात में रहने वाले सारे भिद्युओं को एक विशेष विहार में जो सभा होती थी, उसमें उपस्थित रहना होता था। धगर कोई भिच्न बीमार हो तो वह धपने स्थान पर दूसरे भिच्न को भेजे। वह दूसरा भिच्न उसके दोपों की किया या धक्रिया को घोषित करे। इस मामले में ग्राम-सीमा की परिभाषा दो जाती थी, इसलिए ऐसी सीमाओं के निर्धारण के बहुत कहे नियम बनाए गए थे, और ये निरचय संघ की विशेष औप चारिक सभा में सबकी जानकारी के जिए तीम बार घोषित किए जाते और सर्वसम्मति से पारित किए जाते।

तीसरे-चौथे श्रध्याय में वर्षाकाल में भिच्न के धावास के विषय में श्रीर वरसा-वास के धन्त में जो उत्सव किए जाते थे उनके बारे में नियम हैं। भिच्नश्रों को सदा धलते-फिरते रहने की, यात्रा करने की धाला थी। क्यों के यदि वे एक स्थान पर रहते तो शायद श्रधिक श्रपराध करते। परन्तु वर्षा के तीन माम में भिच्नश्रों को एक ही स्थान पर रहने का श्रादेश था। इसके कई कारण थे। वस्सावास का नियम जैन श्रीर श्रम्य व्यक्ति भी मानते थे। कभी-कभी ऐसी भी श्रावश्यकता श्रान पदती थी कि भिच्न को श्रपने श्रावास की सीमा के बाहर उपस्थित रहना पहता था। इस कारण से सप्ताह में एक बार भिच्न बाहर जा सकते थे। कहीं भिच्न इस नियम का दुक्पयोग न करें इसके लिए विशेष रूप से कारण बताए गए हैं। इस श्रध्याय के श्रम्त में वे श्रपवादासक स्थितियाँ भी विशेष की गई हैं, जिनसे सुनिश्चित समय में पूर्व वस्सावास समाप्त करने की श्रमुमित दी जा सकती है।

वस्सावास में, भिष्नुश्रों को एक साथ मिलजुल कर रहना और अनुशासन के नियम मानना आवश्यक था। यह मर्वदा सम्भव नहीं होता था। तब धाचायें बतलाते थे कि वस्सावास के अन्त में भिष्नु परिषद में उपस्थित और अपने धपराष्ठ समने यहे। इसमें भी बही सब श्रीपचारिक नियम मानने पहते थे, जो उपोस्थ उत्सव के लिए होते थे। इस समिति को एकारण कहते थे। ऐसी कई श्रीन्यमितताओं के उदाहरण हैं, जहाँ बाचार्य ने पवारण के लिए कई नियम बनाए।

पनारण उत्सव का एक भाग था अन्तिम दिन जमा किए गए चीवरों का वितरण। पनारण के दिन, जनसाधारण वहाँ रहने वाले भिन्नुओं को बिना सिला हुआ कपदा दान में देते थे। यह संघ का विधान था कि ऐसे दान मिलने पर भिन्नुओं को एकत्र होना चाहिए और बोधित करना चाहिए कि वे कठिन उत्मव करने जा रहे हैं। इस उत्सव का मूल उत्तरेय यह था कि कुछ निन्नुओं को चीवरों के काटने, सीने, रंगने का काम बाँटा जाय। कपदे सैवार हो जाने पर सब भिन्नुओं में वे बाँट दिये जाते थे। फिर भी कुछ ऐसे खोग रह जाते, जो सूठ बोलकर कपदे से जेते थे। उनकी रोकने के जिए विकेश निषम सनाये गये।

पाँचवें अध्याय की शुह्आत सोय को जिविस नामक एक धनिक-पुत्र की कहानी से होती है। उसका शरीर हतना कोमज था कि उसके पैरों के तलुओं पर भी बाज उसते। उसे स्वयं जुद्ध ने प्रवच्या दी थी। भिन्न बनने पर धार्मिक विधियों में वह नंगे पैर धूमता था। उसके पैरों से खुन निकज आता और जहाँ चलता वहाँ खून के हाग पह जाते। युद्ध ने उसे जूते पहनने की अनुमति दी पर यह भी कहा कि भिन्न के नाते यह उचित नहीं है। इसका परिखाम यह हुआ कि खुद्ध को सब भिन्न आंते पहनने देने की अनुमति दी पर यह भी निश्चित कर दिया गया।

छुठे अध्याय में बोमार भिष्ठ-भिष्ठिणियों को कौनसा दवाएँ दी जा सकती हैं, इसका ब्योरा है। इसमें बताया गया है कि प्रसिद्ध वैद्य जीवक के कहने पर बुद्ध ने बामार भिष्ठियों को सब प्रकार की खोषधियों और शल्य-चिकित्सा से लाभ उठाने का धादेश दिया। इस अध्याय में उस काल की शल्य कियाओं, उसके लिए आवश्यक उपकरणों, दवाइयों और उनके बनाने की विधियों, पात्रों, दवा के भंडारों और अन्त में गरम स्नानों और फलों, फल के रसीं, दूध की बनी चीज़ों और कभी-कभी मौंस के शोरवे का भी निदान रूप में वर्णन दिया गया है। इसमें जीवक की शल्य-विद्या श्रीर चिकित्सा विषयक बुशलता का उल्लेख है। महापरिनिब्बाण-सुत्त से अद्यरशः जिया गया बुद्ध के पार्टालगाम जाने का वर्णन भी इसमें हैं।

धीरे-धीर भिच्चश्रों को न केवल रोगोपचार संबंधी सुविधाएँ ही, परन्तु चहुवग्ग में बताई गई श्रीर कई प्रकार की जीवन की सुख-सुविधाएँ भी दी गई ।

विहारों के विस्वार से वर्णन चुछवाग के छठ श्रध्याय में श्राते हैं, जो जन-साधारण द्वारा मर्चार्दक से श्राने वाले किन्नुश्रों के लिए विशेष रूप से विहार बनाये जाते ये। उनके दरवाज़ कैसे हों, खिदकियों कैसी हों, श्रीर क्या-क्या सुविधाएँ हों, यह सब बताया गया है। नयकिमक नामक भिन्नु ने इन विनय-नियमों के श्राधार पर बनाये विहारों का निर्माण-निरीचण किया। इन विहारों में विशेष प्रकार की पीठिकाएँ, श्रासंदियाँ श्रीर शब्याएँ थीं। इस प्रसंग में जेतवन विहार के दान की कहानी दी गई है श्रीर बताया गया है कि श्रनाथिपिडिक बुद्ध से राजगृह में कैसे मिला श्रीर उसका शिष्य बन गया।

चुछ्रवग्ग के पाँचवं अध्याय में स्नान, भिषा-पात्र, कर्तरिकाएँ और सूद्वयाँ, स्मरवंद, मूत्रालय, भिषापात्र के जाने के लिए कपड़ों के मोले, जूते, बाल काटना आदि बातों का उच्लेख है। यह भी लिखा गया है कि भिष्ठश्रों को गाथाएँ ज़ोर से नहीं गानी चाहिएँ, श्रौर न अपनी समस्कारों की शक्ति का प्रवर्शन करना

चाहिए, श्रीर जो जनसाधारस त्रिरत्न के प्रति पर्याप्त श्रादर न हिसाये उनके यदौँ भिक्षापात्र उत्तरा कर देना चाहिए, यानी भिक्षा ग्रहस नहीं करनी चाहिए।

महावग्ग के श्रंतिम दी श्रध्याय धामिक कृत्यों में श्रनियमितताश्रों को लेकर हैं। विशेष धार्मिक कृत्यों के लिए भिचुत्रों की कम में कम मंख्या निश्चित को गई है।

चुल्लवग्ग महावग्ग का ही श्रागं का हिस्सा है। इसलिए उसमे पहले चार भ्रध्यायों में विनयपिटक में दी गई विविध सज़ाएँ दी गई हैं श्रीर गह भी नियम दिये गये हैं कि दंड भोगने के समय भिच्चश्रों को कैसे व्यवदार करना चाहिए।

धाठवें ध्रध्याय में यह बताया गया है कि विहार में रहने वाले भिच्न ध्रम्य स्थानों से या जंगलों से द्याने वाले भिच्नुश्रों का कैमें ध्रादगतिथ्य कर ग्रीर उनकी सुख-सुविवाश्रों का ध्यान रखें!

सातवे अध्याय में बुद्ध के जीवनकाल में संघ में कृट डालन वाले भगड़े कैसे पैदा हो। गये थे, उनका विवरण है। बुद्ध के एक शाक्य कुटुम्बो दबदत्त ने इन विशेषियों का नेतृत्व किया था। इसलिए इस अध्याय में अनुरुद्ध, भदिय, शाक्य-राज, आनंद, भगु, किविल और देवदत्त तथा उनके नाई उपान्ति जैसे शाक्य तरुणों के बौद्ध दीचा ग्रहण का भी वृत्तांत दिया गया है।

देवदृत्त ने श्रजातशत्र में मिजकर बहु का वध करने के लिए गुगड़े। के एक दल को किराए पर रखा। एक बार पत्थर से, श्रीर दूसरी बार हाथी से बहु के प्राप्त लेने का यहन किया। श्रन्त में देवदृत्त को कुछ मित्र मिले श्रीर उन सबने मिलकर यह माँग की कि सब भिद्धश्रों के लिए निन्न पाँच नियम झनिवार्य वनः दिये जायँ— (१) भिद्ध जंगलों में रहे. (२) भिद्धा पर जीविका करें (३) चिधियों के कपड़े पहने, (४) पढ़ के नीचे रहे, छत के नीचे नहीं श्रीर (४) कभी मौस या मछली न खाएँ। देवदृत्त की माँग जब बहु द्वारा श्रास्वीकृत की गई, तब देवदृत्त ने वेसाली के बिजापुत्तक भिद्धश्रों का एक श्रपन। दल बनाया। श्रध्याय क श्रंत में संब श्रीर संबभेद की स्थित पर एक विशेष टिप्पणी दी गई है।

दसर्वे अध्याय में भिचुणी-संघ की स्थापना की कथा है। महाप्रजापित गीतमा ने उसकी आवश्यकता अनुभव की थी. आनंद ने उसके लिए मध्यस्थ का कार्य किया। बुद्ध ने बहुत अनिच्छापूर्वेक इस संघ की स्थापना की अनुमति दी और भिचुणियों के लिए आठ गरुधम्मा बताये। पहले तो बुद्ध ने कहा कि भिचुणियों अपने सब धार्मिक कार्यों के लिए भिचुओं पर अवलंबित रहें। विनय और धम्म की शिचु भी वे भिचुओं से प्राप्त करें। परन्तु यह पाया गया कि कभी-कभी ये भिचु

विवेक और ममभदारी सं काम नहीं जेते थे। इस कारण से बुद्ध को यह आदंश देना पड़ा कि भिन्निणियाँ अपने धार्मिक कार्य स्वयं करें और उनके लिए नियम प्रथित कियं गये। खी जाति के वेश, केश, भूषा, शब्या, आमन-विषयक विज्ञास प्रियता और कीडापियता को रोकने के विस्तारपूर्वक नियम इस अध्याय में दिये गये हैं।

श्रंतिम दो श्रथ्यायों में राजगृह की सत्तपिरण्गृहा श्रोर वेसाली के वालि-काराम में जो प्रथम दो बोह मंगीतियाँ जुटी थीं उनका विस्तृत वर्णन है। वस्तुतः ये श्रथ्याय चुछ्ठवग्ग का भाग नहीं होने चाहिएँ थे। प्रथम दो संगीतियों का प्रधान उद्देश्य था बुद्ध के वचनों का श्राधकृत संग्रह करना। महाकश्यप उसके सभापति थे। श्रानंद ने बुद्ध के दिये प्रवचन पढे श्रोर उपालि ते बुद्ध द्वारा बनाये शासन के नियम पढ़े। यह संग्रह कुद्ध श्रपवाद छोड़ कर सभी भित्तुश्रों ने मान लिया। दूसरी मंगीति सौ वर्ष बाद जुटी। उसका मुख्य उद्देश्य था, वेसाबी के विज्ञपत्तकों ने कुद्ध श्रनुशासन-नियमों की जो श्रवहेलना की थी, श्रीर जिन्हें वे नियमबद्ध सिद्ध करना चाहते थे. उन्हें रोकना। श्राठ भित्तुश्रों की उपसमिति ने इन श्राचरणों की श्रानयमित बांचित किया। इन श्राठ में से चान तो पश्चिमी प्रदेशों के कटर पुराणमत-वादी भिन्नुश्रों में से चुने गये थे श्रीर चार पूर्वी प्रदेशों के विद्रोही भिन्नुश्रों के दल में से। इस समिति के सभी निर्मय सब भिन्नुश्रों ने एकमत होकर नहीं माने, श्रीर

# बौद्ध शिचण

शिचण राज्य द्वारा दिया जाए, या शिचण राज्य का एक कर्तन्य या विहित्त कर्म है, यह एकदम आधुनिक विचार है। युरोप में प्राचीन काल में, यह काम हैसाई गिरजे करने थे। भारत में यह कार्य विविध धर्मपंथों और संस्थाओं का था कि वे अपनी शिचा-पद्धतियाँ बनायें और चलायें। हनमें ब्राह्मण पद्धति सबसे पुरानी है। यह शिचण-परम्परा वैदिक काल से आज तक चली आ रही है। इसमें एक गुरु और उसके योड़े से शिष्यों का दल मुख्य था। इसे गुरुगृह कहते थे। बौद पद्धति की परम्परा विहारों की है। उसकी पृति भिच-जीवन से सम्बद्ध है।

दोनों का बन्तर स्पष्ट है। इससे दो प्रकार की विकास-रेखाएँ निकलीं। प्रो॰ सुखर्जी जिखते हैं कि "ब्राह्मण पद्धति में गाईस्थय के वातावरण की श्रावश्यकता हीने से गुरुगृह विस्तृत बन कर बड़े विश्वविद्यालयों का रूप न ते सके। बीद पद्धति में शिचण कई शिचकों के साँधिक स्वामित्व की मंस्था वन गया।" इसीलिए बींड पद्धति में बड़े-बड़े विद्वार-विश्वविद्यालय निर्मित हो सके. जिनमें हजारों अध्यापक स्रीर विद्यार्थी एक साथ रह सकते थे। बींद्ध धर्म की श्रन्तिम तीन-चार शतियों में ये विरविव्यालय सारे एशिया में विख्यात हो गए श्रीर इस महाद्वीप के विविध भागों से विद्यार्थी बाकशित होकर उनमें बाने लगे। बाद के विश्वविद्यालय, जैसे नालन्दा, चलभी, विक्रमशिला (विक्रमशीला), जगहल धौर धोदन्तपुरी, देंद इज़ार वर्षों तक जो विकास होता था रहा था उसकी श्रन्तिम श्रवस्था व्यक्त करते हैं। इसका इतिहास हमें शतियों में बिखरे और कभी कभी मिलने वाले कुछ प्राचीन धीद-धर्मप्रन्यों से मिलता है, और फिर कई शताब्दियों की खाई पार करके, चीनी श्रीर विभ्ववी स्रोवों से । कभी, बढ़ी मश्कल से कहीं किसी हस्तलिखित प्रन्थ का विधि-क्रमीरुजेख, विशेषतः चीनी घौर तिब्बती लिपि में. क्रज जानकारी दे जाता है चौर यह रहस्य भंशतः प्रकाशित होता है । श्रतः, बौद्ध शिष्या का पूरा इतिहास दे सकना सम्भव वहीं, परम्तु कुछ मोटी-मोटी विकास-रेखाएँ मात्र दी जा सकती हैं।

बस्तुसः बौद् शिष्ठम का इतिहास बौद मठ-विहारों घौर भिष्ठ-संघों के इतिहास का ही एक पण्ठ है। इसमें इन विहारों के भीतर के बौद्धिक जीवन की प्रक्रिया व्यक्त होती है—इस जीवन की क्रमशः प्रगतिपरक समृद्धि की, उसके शित्यों तक विस्तृत चौर उदार प्रभाव की, उसके विकसित होने चौर फैंजने की। भिष्ठ के लिए प्रशिच्या की पत्ति से बारम्भ होकर, नई बौद्धिक चावरयकताओं और रुचियों के अनुसार असका चेत्र चौर उद्देश्य बढ़ता गया। उसे नए मानसिक चित्ति प्राप्त होते गए। अन्ततः, विहार एक ऐसी जगह बन गए जो केवल मठवद मनन और धर्मचिन्तन के स्थान ही नहीं स्थितु संस्कृति चौर ज्ञान की पीठ बन गए। उनमें से कुद्ध विश्वविद्यालय हो गए। परन्तु यह हितहास, जो बेदांचर प्राचीन भारत के सारे कालखरड में फैला है, सहसा ईसा की वारहवीं शती में घाकर रुक जाता है, एकदम बन्द हो जाता है। इस लम्बी कहानी की समाप्ति पूर्वी भारत (बंगाल चौर बहुत ) में बख्त्यार खिलाजी के विजय श्रीभयानों के साथ होती हैं।

#### आरम्भ

## भिद्ध-प्रशिच्चग

जब बाँढ़ों ने मठाँ में सन्यस्त जीवन बिताने का निश्चय किया, प्रायः ईसापूर्व चौथी शता में, तब यह प्रश्न उठा कि जो नया दीचित है और जिसने मठ में
प्रयंश किया हं, उसे क्या शिचण दिया जाए। इसे निस्सय पद्धति कहते थे। इसका
अचरशः अर्थ है शिचक पर निर्भर रहना। निस्सय काल शिचा प्रहण करने का
काल था और पूरे भिच्च बनने के पहले की स्थिति का चौतक था। बाह्मण प्रन्थों में
इसे बद्माचर्य कहा गया है। यह एक ऐसी पद्धति थी कि जिसमें साम्प्रदायिक मठजीवन
के भीतर बुद-पूर्व गुरुगृह पद्धति का ही अनुकरण था। विद्वान, योग्य व्यक्ति जो मठ
में प्रवेश करता. पाँच वर्ष तक निस्सय में रहता था, जब कि दूसरा कोई व्यक्ति
आजीवन निस्सय में रहता था। नव-दीचित्त को एक आध्यारिमक निर्देशक मिलता
था, जिसे उपज्ञाय कहते थे, और एक व्यवस्थित पाठ पदाने वाला भी जिसे आचार्य
कहा जाता था, और जो कम से कम दस वर्ष तक भिच्च रहा होता था।

जिस काल-विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें श्रापुनिक श्रथं में साहरता नहीं हुआ करती थी, श्रीर सारी पढ़ाई मौलिक परम्परा से श्रवया और स्मरण, या सुनने श्रीर हुइराने-स्टने से होती थी। विनय-पिटक में मिश्रु को कौन-कौन सी वस्तुएँ श्रपने साथ मे रखनी चाहिएँ, इनका जो उक्खेख है, इसमें कहीं भी किसी इस्तिशक्तिया प्रमण से स्वन-सामग्री का उक्खेख नहीं हैं

इससे सिद्ध होता है कि तब जिलने पढ़ने की पद्धित नहीं थी। वस्तुतः पुस्तक जेलन, राजकीय कार्यों के जिए छोटे ताम्रपत्र के या धातुपट्ट के जेलों को यदि छोड़ हैं, तो बहुत बाद में स्थवहार में जाया गया। शायद ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से पहले नहीं। भिष्ठ आचार्य भपनी छोटी-सी कन्ना बहुत श्रनीपचारिक ढंग से चलाते थे। मधुरा के प्राच्यवस्तु-संग्रहालय में एक बहुत विसी हुई जो मूर्ति मिलती है उससे कुछ अनुमान किया जा सकता है। इसमें खुबे अकाश के नीचे समीन पर कुछ विद्यार्थी विविध मुद्राओं में बैठे हैं, और उनके सामने गुरु बैठा है जिसके बाएँ हाथ में उसके सिर पर विरक्षा उठाया हुआ झाता है।

श्राचार्य की शिद्धाएँ भी उस समय के भिद्ध-जीवन के लिए श्रावश्यक ज्ञान से सम्बद्ध रही होंगी—विनय श्रीर गाथाएँ, जातक, प्रार्थनाएँ, मूख तस्व श्रीर दर्शन। यह शिद्धा बार है तर मूल पाठ के सामृहिक रूप से उच्चारण या 'संगीत' यानी एक साथ मिलकर गाने में पक्की की जाती थी। इन सब का उद्देश्य था मूल पाठों को कंडस्थ करना।

जो जिले हुए धर्मप्रनथ नहीं भे, श्रीर जो नवदी जित के शिज्ञण का प्रमुख श्रंग श्रं, उनके धम्म श्रीर विनय, ये दो श्रंग प्रधान थे। श्रच्छे विद्वार में दोनों विषयों के विशेष ज्ञाता थे। उन्हें सुत्तंतिक श्रीर विनयधर कहते थे। फिर कुछ विशेष खरडों के विशेषज्ञ भी होते थे यथा मातिका-धर, जो 'मातिकांएँ' (मंत्रादि) जानते थे।

बौद्ध-धर्मबन्थों में एक क्रोटा सा प्रसंग छाता है जिससे यह पता चलता दें कि श्रांशिक शिक्षा कितनी निष्ठा से श्रौर ईमानदारी से प्रहण की जाती थी! पबारण विहारों में एक गम्भीर विधि थी। यह वस्सावास के श्रन्त में होती थी। एक बार यह विधि पूरी नहीं हो सकी, चूँ कि पूर्व-राश्रि का श्रिषकतर समय. बिना नींद लिए हुए, भिन्नुकों ने धम्म-पाठ में बिताया था, सुत्तंतिकों ने सुत्तंत पढे थे, विनयधरों ने विनय का शाहत्रार्थ किया था श्रौर धम्म-कथिकों ने धम्म की चर्चा की थी।

धम्म-कथिक शब्द विचित्र हैं। इसे दो अर्थ में प्रयुक्त किया गया है: एक नो धम्म शब्द अपने क्यापक अर्थ में आया है जैसे 'धर्म-चक्र प्रवर्तन' मे, और दूसरे, अधिक विशिष्ट अर्थ में। कथा शब्द, धर्म के सिद्धान्तों पर विशेष व्याख्यान या वाद्विवाद के अर्थ में प्रयुक्त होता था, यथा कथा-वस्तु, अभिधम्म-कथा आदि।

श्रारम्भिक काल में भिन्नु के प्रशिक्षण में इन कथाओं का बढ़ा महस्त्र था। इन्हीं में भे श्रागे एक पद्धति निकसित हुई। उसी को श्रमिथम्म कहते हैं। अभिथम्म-पिटक में इन कथाश्रों का सार प्रथित है। यह सब कुक् मन का एकांगी ब्यापार नहीं था। एक श्रोर शिष्ठक के लिए ऐसा होना जरूरी था कि जो "विद्यार्थी को धर्म श्रीर विनय की सब बातें समकाए, धर्म के श्रनुसार शास्त्रार्थ करे श्रीर कराए, गलत सिद्धान्त कीन से हैं यह बताए", दूसरी श्रोर, विद्यार्थी के लिए भी कहा गया है कि वह "वादविवाद पटु हो, श्रीर शिष्ठक यदि कोई गलत सिद्धान्त ग्रह्य करे या श्रीरों की ग्रह्य कराए तो उसका विरोध करे।"

विनय-पिटक में, चारम्भिक शिचा जैसी होती थी उसकी रूपरेखा दी गई है। यह शिचा केवल बौद्ध दीचा प्रहण करने वालों के लिए थी। यह परम्परा सं चली श्रा रही, मठ-विहार तक सीमित शिच्चण-पद्धति बहुत मर्यादित थी। केवल एक खुली राह इसमें थी।

वादिववाद, शास्त्रार्थ, खरडन की श्रस्यिक स्वतंत्रता प्रत्येक भिष्नु को इन विदारों में दी गई थी। प्रत्येक व्यक्ति श्रपने श्राप मोचे, विचार करे, तर्क करे, किसी निश्चय पर कहुँचे—सब मामलों में, चाहे वे धम्म के हों या विनय के। संघ के मामने श्रोपचारिक रूप से श्रपने मतभंद रखने की पद्धति के विनय बने हुए थे। परन्तु संघ का श्रन्तिम निर्णय भी, जो कि संघ में मतदान (शलाका) की बहुसंख्या से निश्चित किया जाता था, व्यक्तिगत मत-विश्वास को क्रिटत नहीं करता था। जो लोग भिन्न मत रखते थे, उन्हें श्रपना दल बनाने की श्रनुमति ही जाती थी। मठ श्रोर विदार के जीवन में इस प्रकार की सुविधा विचार स्वातन्थ्य बहाने में श्रीर उसे तीच्यातर बनाने में जहाँ सहायक हुई, वहाँ इसी चीज से उन सब विभिन्न सम्प्रदायों श्रोर पन्थों का बीज-वपन हुश्रा, जो कि बौद्ध इतिहास का एक प्रमुख श्रंग बन गए। इस प्रकार से बौद्ध-धर्म में श्रगियत पन्थ श्रीर उपपन्थ, जिनका श्रारम्भिक रूप एक नई विचारधारा से या भिन्नु-मन के एक नए श्रान्दोलन से था, एक साथ समाहित हो गए।

# विद्या-पीठों के रूप में विहार बौद्धिक भकाव

उपर जो भिन्न की दीचापूर्व मानसिक तैयारी को रूपरेखा दी गई है, उसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि वह बौद्धिक दृष्टि से तेज़ बने । ज्यों-ज्यों बौद्ध मठ श्रौर विहार केवल श्राध्यात्मिक संस्कृति के रन्ना-गृह न रह कर, विद्या के केन्द्र बनते गए, बह बाग्रह बदता गया । फाहियान श्रौर युश्रान-च्यांग जहाँ अपने यात्रा वृत्तान्तां में कई विहारों से जाने का वर्णन देते हैं, वहीं यह भी लिखते जाते हैं कि श्रमुक श्रमुक मठ या विहार में फलां-फलां विद्वान भिन्न ने श्रमुक विशिष्ट ग्रन्थ की

रचना की। यह इस बात का संकेत है कि विहारों के स्वरूप में और नया मोक पैदा हुआ। यह घटना शायद ईसा की प्रथम शती या उससे कुछ पहले घटित हुई।

इस विकास के क्या कारण हुए, यह देखने के जिए दूर नहीं जाना होगा। बौद्ध-धर्म ग्रन्थ-धर्मियों का धर्म-परिवर्तन करा के अपने अनुयाधियों की संख्या खृदि बाहता था। बूसरे, बौद्ध विहारों का धरितत्व राजाश्रय या लोकाश्रव पर था, और इसके लिए मठ-विहारों में रहने वाले भिद्ध-संघ को उस आश्रय के योग्य वननाः आवश्यक था।

यह योग्यता सिद्ध करने का एक प्राचीन परम्परा-सम्मत मार्ग था शास्त्रार्थ, पण्डित-सभाएँ या विविध पन्धों के बीच में वादिवतात । कभी ये एक ही धम के कई पंथों में होते या दो परस्पर विरोधी धमों के प्रतिनिधियों के बीच होते थे। ऐसे शास्त्रार्थों के कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण हैं, प्राचीन छौर नवीन, वैदिक काल में, आशोक के समय में (ईसा पूर्व तीसरी शती), हर्ष काल में (ईसा की सातवीं शती) धौर बाद में भी। इसी कारण से बौद्ध शिष्ठण पद्धति में भी सकं घौर न्याय की बारीकी में पारंगतता प्राप्त करने की स्पर्द्धा जगी। उदाहरणार्थ 'सप्तद्य-मूमि शास्त्र' नामक प्रन्य के पन्द्रहवें खयड में मैंत्रेय सात ध्रध्यायों में वाद-विवाद कला का वर्णन देता है। यह बौद्ध संस्कृत प्रन्य शायद ४०० ईस्वी का होगा। भारतीय तर्जशास्त्र के इतिहास में माध्यमिक न्याय का प्रतिनिधित्व पूर्णतः बौद्ध विद्वान भिष्ठुओं द्वारा किया जाता है, जिनकी कृतियाँ भारत में नष्ट हो गई, परम्तु वे तिब्बत में प्राप्त हुई श्रीर पण्डित एस० सी० विद्याभूषण ने उन्हें इस शताब्दी के धारम्भ में लोज निकाला।

प्क महत्त्रपूर्ण बात, जिसके दूरगामी सांस्कृतिक परिणाम हुए, यह धी कि पुराने मठ-शिष्ठण के कुंद-जहन और बन्द रूप का पूर्ण नाश होकर ये विहार धीरे-धीरे विद्यापीटों में परिवर्तित हुए। भिष्ठ का अध्ययन केवल बौद-धर्म अन्यों के पठन-पाठन से पूर्ण नहीं होता था। भिष्ठभों को और भी विषय पदाए जाते थे। अन्य धर्मों के सिद्धान्त तथा अन्य दर्शन को पद्धतियाँ, (जो बौद विचारों के अन्तर्गंठ थे) और कुछ विहारों में तो व्यावहारिक महत्त्व के विषय जैसे खेती और वास्तु विद्या भी सिखाई जाती थी। ये विद्याएँ विहारों के निर्माण और निवंहन के लिए आवश्यक थीं। ईसा-पूर्व प्रथम शती के बाद, अब पुस्तक-खेलन मचिलत हुआ, मन्थों का संग्रह और सुरचा भी विहारों में होने लगी। बाद में नालन्दा और विकारिता जैसे विश्वविद्यालयों के हस्तिविद्यत प्रन्थों के विद्याल संग्रहालय इसी प्रकार से बने।

परन्तु ये विद्यापीठ भपना संन्यस्त रूप बराबर बनाए हुए थे। वहाँ रहने वासे विद्यार्थियों को मुद्र और विद्वारों के विरक्त जीवन के सब नियम पालने पबते थे। चीनी यात्रियों के क्यून से जान पहता है कि इन विद्यालयों में विविध बौद पन्थों के भिचुओं के प्रवेश तक ही विद्यार्थियों की संख्या सीमित नहीं थी, परन्तु कई भ्रदीचित बौद विद्या-जिज्ञास, बुद्धेतर सुसुचु भी वहाँ प्रवेश पा सकते थे। उन्हें भाणव और ब्रह्मचारी कहते थे। एक मठ में रहने और सीखने के एक साथ खान के खिए इस समय किसी प्रकार के पैसे देने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था ।

व्यवस्था श्रीर श्रनदान

राजा लोग और जनसाधारण एक भाष्यारिमक कर्चव्य के नाते इन मठों की भनुदान देते थे। जो राजा बौद्ध-धर्म का विकास चाहसा, वह किसी एक प्राप्त या ब्राम-संघ का सारा स्नगान अनुदान के रूप में पास के विहार को दे देशा। विहार की ज़मीन और इमारतें किसी व्यापारी व्यक्ति या साधारण श्रमीर भक्तों के दान के रूप में होतीं। इस प्रकार से कई विहार और भिन्न-गृह समृद्ध बनते गए, उनकी सुन्दर इमारतें और सभागृह बने । उनमें भरे पूरे धान्य-मांडार और बहुत सी स्थावर सम्पत्ति भी जमा हुई । कई मठों का एक ही प्राचीर के बीच संघ वन गया थीर उनकी एक ही संस्था हो गई।

फाहियान ने वर्णन किया है कि राजा और वैश्यों के अप्राणी भिच्नुकों के खिए जो विहार बनाते उनमें खेत, घर, बगीचे, फखों के बचान, पशु इत्यादि वहाँ पास में रहने वाली जनता के सहयोग से, दान में देते । राजा की कोर से विहारों को जो दान-पत्र दिए जाते. "वे घात की पहियों पर खोदे जाते. और वे एक राजा से वसरे राजा को वंश परम्परा से मिलते। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रुन्हें वह रह कर सकता।" "जब एक राजा एक भिन्नु संघ को कोई दान देता था. तो वह अपना मुकूट उतार कर आदर व्यक्त काता, अपने रिश्तेदारों और मंत्रियों को क्षेकर, इन भिच्चभीं की अन्ते हायों से खिलाता ।" "जनता के परिवार इन भिष्न संघों को सब धावरयक चीज़ें विपुत्त मात्रा में देते थे, ताकि कोई कमी बा कोवाही न रह जाए।" कई मठ. सातवीं शती के धन्त में इतने अभीर हो गए थे कि चीनी यात्री ह-स्सिंग जब उस शताब्दी के चन्त में वहाँ आया, तब उसने वनकी निन्दा-सी की है। वह किखता है---''यह मठ के क्षिए उच्चित नहीं कि वहाँ आवश्यकता से अधिक हुन्य हो, अब-भांडारों में गला हुआ श्रव हो, श्रवित न्त्री-पुरुष मीकर-बाकर हों कौर पैसा हतना संचित्त हो कि कोप में उसका कोई उपयोग बीव हो।"

## चीनी यात्री श्रीर उनका सास्य

फाहियान पाँचवीं श्रती के पूर्वार्ड में पाटिलपुत्र के दो विहारों में गया था। ये दोनों उस कालखरड में देश के विभिन्न भागों में जो विहार बन रहे थे, उनके नमूने थे। उनमें से एक 'बहुत विशाल और सुन्दर' महायान विहार था, दूसरा हीनयानी था। दोनों में मिला कर हः से सात सौ भिन्न रहते थे। वह इन दो विहारों के बारे में लिखता है—''वहाँ, के आचार-च्यवहार के नियम और विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था देखने योग्य है। सब जगह के सबसे अच्छे और योग्य अमग्र, विद्यार्थी थींर सत्य-जिज्ञासु वहाँ आते थे।''

उनकी शिक्षा पद्धति के रूप ने फाहियान को भी आक्षित किया था, यद्यपि वह एक भार्मिक तीर्थ-यात्री ही अधिक था। उसके बाद भारत में विद्याप्रेमी श्रीर विद्वान युआन-स्वांग आया। इन दो शतियों के बीच में विद्वारों का शिक्षण-पच बहुत विकसित हो गया था। देश के विभिन्न प्रदेशों से विद्वान लोग वहाँ पुस्तके लिखने के लिए, अध्ययन करने, सीखने के लिए आते थे। इन विद्यापीठों की कीति दृर के बौद्ध देशों में फैली थी। इमी कारण से चिद्वान तीर्थ-यात्री, विशेषतः चीनी, वहीँ खिंचे चले आए और उन्होंने इन महाविद्वारों के प्रत्यच-दर्शन पर आधारित मुत्तान्त लिखे हैं। ये महाविद्वार भारत में एसं केन्द्रों की तरह थे, जो कि अन्य देशों में बौद्ध संस्कृति और ज्ञान फैलाने वाले प्रकाश-वाहकों का कार्य करते थे।

पूरा उत्तरी और दिश्यी चीन दंश, १०० इंस्वी तक बोद धर्म खपना चुका या। किट्ज़ेजेरावड के शब्दों में—"बौद बताचार सवंत्र पाले जाते थे, मन्दिर और मट प्रस्थेक सूथे में बनाए गए, भिच्च-भिच्चियों की संख्या बहुत थी और उन्हें बहुत आदर दिया जाता था" (शार्ट करूचरल हिस्ट्री आफ चाइना ए० २७६)। इस समय चीन में बौद-धर्म में कई ताओ-धर्मी विश्वास और आचार आगए थे और उन्होंन बौद-धर्म के मुल रूप को विकृत कर दिया था। उस युग के चीन के बौद भिच्च मानते थे कि चीनी बौद-धर्म को सुधारने और शुद्ध करने के लिए बौद-धर्म के मुल देश की और जाना चाहिए, मूल प्रन्थों को जमा करना चाहिए और सही व्रताचार सीखने चाहिएँ। तीर्थ-यात्रा का उद्देश्य तो था ही परन्तु विशेषतः इस उद्देश्य से प्रेरित होकर चीनी तीर्थ-यात्रा का उद्देश्य तो था ही परन्तु विशेषतः इस उद्देश्य से प्रेरित होकर चीनी तीर्थ-यात्रा के एक परम्परा मी चल पदी, हज़ारों मील रेतीले रेगिस्तान और पर्यत लांच कर वे यहाँ आए। एक आधुनिक चीनी इतिहासकार प्रो० लिक्शांग-ची-चाओ के अनुसार, र्थी, ६ठी, ७वीं और आठवीं शती में कम से कम १६२ तीर्थ-यात्री चीन से भारत में आए, ऐसा चीनी स्रोहों से

पता चलता है। इनमें से केवल तीन व्यक्तियों के ऐतिहासिक श्रमिलेखों का चीन-विद्याविशारदों ने पूरा श्रता-पता लगाया है श्रीर उनके श्रनुवाद किए गए हैं। वे तीन हैं—फाहियान ४०४ से ४९९ ईस्वी के भारत का, युश्रान-च्वांग ६२६ से ६४६ ईस्वी के भारत का बर्णन देते हैं।

# विहार-विश्वविद्यालय नालन्दा और वलभो

युमान-च्वांग विद्वान महायानी भिन्न था। भारत-प्रयाण के प्रवसर पर उसने विविध विश्वविद्यालयों में बौंख और ब्राह्मण दर्शनों का अध्ययन किया। उसने विशेष रूप से इन दो संस्थाओं का उत्कंख किया है— पूर्व में नालन्दा और पश्चिम में वलभी का। वलभी हीनयानी विद्यालय था। श्रतः उम और उसका इतना ध्यान नहीं गया, परन्तु नालन्दा का बड़ा विदरणपूर्वक वर्णन उसने दिया हैं, जिसे उसके शिष्य श्रार जीवनी लेखक ह्लुई-ली ने श्रीर सम्पूर्ण रूप दिया हैं। नालन्दा में युग्रान-च्वांग ने, उस संस्था के प्रमुख श्राचार्य शीलभइ से पाँच वर्ष तक योग-दर्शन का अध्ययन किया। यह एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, वहाँ श्रध्ययन की कई शालाएँ थीं, व्याख्यान के लिए प्रकोष्ट थे, प्रन्थालय थे, व्याख्यानों के लिए प्रवेश श्रीर उपस्थित के नियम थे, श्रनुशासन के श्रीर विद्यार्थियों के व्यवहार के नियम थे, शिचण व्यवस्था के विधि-निषेधारमक नियम थे, नियमों की श्रवहेलना का पूरा दण्ड विधान था। वह संस्था कितनी बड़ी थी यह इसी से जाना जा सकता है कि युश्वान-च्वांग के श्रनुशार वहाँ डेढ़ हज़ार श्रध्यापक श्रीर दस हज़ार विद्यार्थी थे। इ-िसंग के समय में यह संक्या घटकर १००० तक हो गई थी।

यह कहा जाता है कि व्याख्यानों श्रीर वादिववादों के लिए सो श्रासंदियों रोज़ जमाई जाती थीं। बीद श्रीर ब्राह्मण दर्शनों का श्रथ्ययन किया जाता था। इसमें श्राध्यात्मक श्रीर ऐहिक दोनों प्रकार के विषय श्राते थे, श्रीर विद्यार्थियों को विषय खुनने पहते थे। युश्चान ब्वांग की जो जीवनी हुई-जी ने लिखी है उसमें एष्ठ ११२ पर नालम्दा में पढ़ाए आने वाले विषयों का वर्णन दिया गया है-"नालम्दा विश्वविद्यालय के भिद्ध श्रीर श्रम्य निवासियों की संख्या सदा १०,००० थी, श्रीर वे सब महाबान की शिखा पाते थे। श्रहारह पम्थों के प्रमथ पढ़े जाते थे जिनमें वेद-वेदांग थे, हेतुविद्या, शब्दिब्दा, चिकिस्साविद्या, श्रथ्वेद या मन्द्रविद्या, सांख्य श्रादि विद्याएँ थीं, साथ ही वे श्रम्य फुटकर ग्रम्थों का भी सुक्स श्रथ्यव

करते थे। एक हज़ार व्यक्ति वहाँ ऐसे हैं जो बीस सूत्र प्रस्थ और शास्त्र सम्म सकते हैं, १०० ऐसे अध्यापक हैं जो ऐसे तीस प्रन्थ सिखा सकते हैं और कदावित दस ऐसे हैं, जो पश्चास प्रन्थ समका सकते हैं। अकेले शीक्तभद्र ऐसे हैं जिन्होंने सारे प्रम्थ पूरी तरह पढ़े है और सब प्रन्थों को समका है।"

''बौज-धर्म के बसान्त'' के ६४वें भ्रध्याय में ह-स्सिंग भारतीय विद्यालयों में को शिचया पद्धति प्रचित्ततः थी उसके बारे में ग्रीर जानकारी देते हैं। विद्यार्थी के श्राप्ययन का एक मुख्य अनिवार्य विषय था संस्कृत-क्याकरण । इ-स्सिंग जिखते हैं :-- "पुराने घनुषादक (संस्कृत से बीनी में) संस्कृत भाषा के नियम हमें नहीं बसारे ..... श्रव सके पूरा विश्वास है कि संस्कृत व्याकरण के सम्पूर्ण अध्ययन से. श्रव इस श्रमुवाद में जो भी कठिनाइयाँ श्रावेंगी, दर हो जाएँगी।" वाद में वह, संस्कृत स्याकरता का व्यवस्थित रूप से कैसे अध्ययन होता था. उसका वर्णन देशा है। यशोमित्र की टीका से स्पष्ट है कि ब्याकरण प्रन्थ पढ़े जाते थे, डनमें मुख्य ये थे: पाणिनी सत्र, घातुपाठ, अध्यधातु, उणादिस्त्र, काशिका वृत्ति, चूर्णि (शायद पांतजील महामाज्य), भन्त हुरी का शास्त्र, वाक्यपदीय धौर पेई-न श्रयवा बेड़ा-बृत्ति । वे बागे जिखते हैं कि तरुण विद्यार्थी हेतु-विद्या और ब्रिभिधर्म-कोश सीखते हैं। न्याय-द्वार-तर्क-शास्त्र सोखने से उनकी धनुमान शक्ति विकसित होती है, श्लौर जासक-माजा पढ़ने से उनकी करूपना धौर विचार-शक्ति बदती है। भिन्न न केबल सब विनय सीखते हैं, बिक्क समस्त सूत्रों एवं शास्त्रों का भी अनुसंधान करते हैं। वह और भी जिल्ला है कि "भारत में दो परम्पराएँ ऐसी हैं जिनके द्वारा मनुष्य केंची बौद्धिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। एक, बारम्बार कंटस्थ करने से बुद्धि बढ़ती है, इसरे वर्णमाचा के बचरों से विचार निश्चित हो जाते हैं। इस प्रकार से दस दिन के भीतर विद्वान को ऐसे लगने लगता है कि उसके विचार फव्वारे की तरह उठ रहे हैं और एक बार सनी हुई चीज़ दवारा बताने की ज़रूरत व होते हुए. बराबर याद रह जाती है। यह सिर्फ सुनी-सुनाई हुई गए नहीं है, परन्तु मुक्के स्वयं ऐसे खोय मिखे हैं।"

पाठ्यक्रम को समान्ति पर दीवान्त समारोह होता था। उसमें विद्यार्थी की सामाजिक स्थिति और गुर्यों को दंखते हुए उपाधियों दी व्यती थीं। नित्य का कार्य-क्रम घटिकार्यत्र के सहारे नियमित किया वाता था। एक बढ़े से पानी के कटोरे में एक छोटी छेद दावी कटोरी रसी वाली थी। वह एक प्रहर के चौथे हिस्से में पूरी सर वाती, किर एक नगाड़े से एक प्रहर की स्थाना दी वाली थी। विद्यार्थी और किषक का एक काम का दिन भाठ घंटों का होता था।



वृद्ध जन्म नागार्जु नकोण्डा से शास २री सदी में निमित प्रस्तरमृति

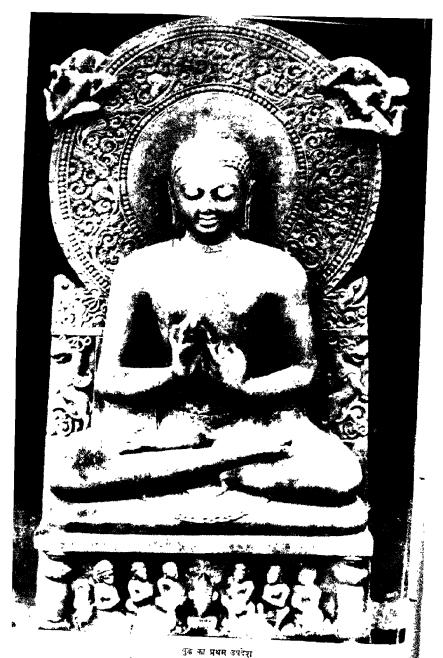

उड का प्रथम उपदेश सारनाथ से प्राप्त, स्वीं सदी (गुप्त काल) में निमित प्रस्तरमृति



उद्ध वरदान मुद्रा में सुस्तान गंज, बिहार से मास १वीं सदी में निमित कॉस्यमृति



भहातमा शुङ नाजन्दा सं प्राप्त, क्ष्मीं सदी में निर्मित कौंस्यमृति



तुद्ध की काँस्यमृति कोंग दुर्कोग्रुसि प्राप्त, ३री सदी में निमित



्यानमग्न ्ड कार्यडी मेंदूत, जावा से प्राप्त, ¤वीं सदी में निमित



महाराजा का स्वप्न बोरो बुदूर से प्राप्त, स्वीं सदी में निर्मित



्रान्तराम बोरी दुद्र में प्राप्त, दवीं सदी में निमित



बोधिसत्व का उपदेश मृनते हुए राजा चोरो बुदूर से प्राप्त, दवीं सदी में निर्मात



वुङ का अवनरण स्याम सं भास

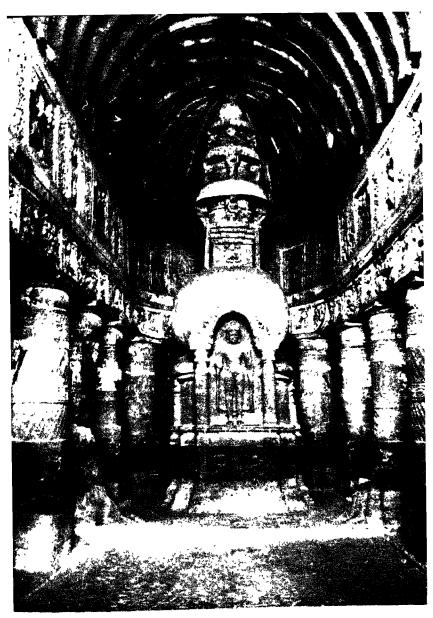

श्रजन्ताका नैत्य भवन छुठी सदी में निमित्तः, गुक्रा संख्या १६



न्द्रोत का नगर स्ट्रांचे का क्षेत्र इसी सद्दा होग पूर्व से इसी सदी हैग पूर्व सक निमित्त



बोरो बुदूर का श्राकाश सं 'नवा गया कि जावा का जगत-प्रसिद्ध चौद्ध मन्दिर



पुर राम दागाया श्रनुराधापुर, श्रीलंका का प्रसिद्ध बाँद्ध मन्दिर



मिगलजेदी पैगोडा पगान, वर्मा में १३वीं सदी में निर्मित

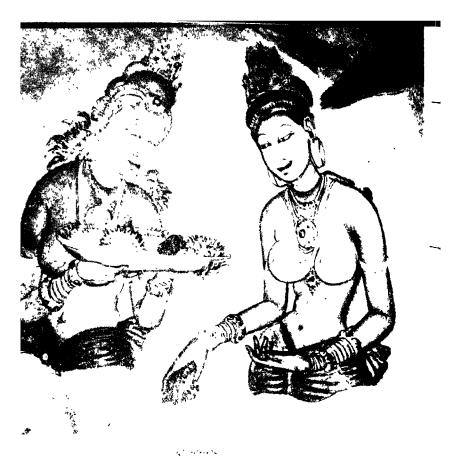

सिगिरिया, श्रालंका म भवी सद्दों में निर्मित



राजकुमारों का यहार यम (हिन्द चीन) में 1क्षी भरी सदी में चित्रित



अशोक स्तम्म की सिद्दमृति सारनाथ से प्राप्त, तीसरी सदी ई० पूर्व में निर्मित

नाजन्दा अपने 'वाद-विवादों की शालाओं' के लिए प्रसिद्ध था। सच्युच, उससे और पुरानी, प्रतिष्ठित परम्परा का स्मरण हो आता है—कथाओं की परम्परा का। इन शालाओं में न केवल भारत के सब प्रदेशों से परम्यु सुदूर पूर्व और तिब्बत से भी पढ़ने वाले आते थे। "पढ़ने में और वाद-विवाद करने में दिन यों बीत जाता था कि दिन के घंटे उन्हें कम जान पढ़ते थे" (युआन-च्वांग)। नालन्दा तथा अन्य विश्व-विवादयों में किए गये ये वाद-विवाद ब्राह्मणअर्मीय तथा बौद्ध विचारों और संस्कृति के समन्वय में इतने सहायक सिद्ध हुए कि प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का अन्तिम काल बढ़ा रहस्यमय बन गया।

तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि नाजन्दा के प्रम्यालयों में हस्तिस्थित प्रम्यों की कितनी विशाल सम्पद्दा थी। लामा तारानाथ और १७वीं, १८वीं शती के सम्य तिब्बती लेखक जिन्होंने बौद्ध-धर्म के इतिहास जिल्ले हैं, इस सम्पदा के बारे में जिल्ले हैं कि विश्वविद्यास्थ्य के सहाते का बहुत बड़ा घेरा इन प्रम्थालयों के लिए सद्धा से रखा गया था और उस पर बड़ी-बड़ी, कई मंज़िलों वाली हमारतें थीं, उनमें से तीन के सुन्दर नाम थे—रानोद्धि, रत्नसागर, रत्न-रंजक। पहला प्रम्थालय नौ मंज़िला था। विब्बती सनुस्रुति के सनुसार एक क्रोधी तरुक के द्वारा जानवूम कर साग लगा दी गई और प्रम्थालय की थे बड़ी हमारतें भस्मसात हो गई।

कई शताब्दियों पूर्व नाजन्दा की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय के नाते वह अपनी परम कीर्ति पर पहुँचा ६ठी शती में, फाहियान और गुआन-च्वांग के काल के बीच में, और शायद विक्रमशीला विश्वविद्यालय की बढ़ती हुई कीर्ति के सामने इसकी कीर्ति कुछ मन्द पड़ घई हो, फिर भी तीन शताब्दियों तक नालन्दा का नाम अमकता रहा। १९१७ ईस्वी में विद्यार पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ उसे वह न सह सका। उस समय के इतिहासकार मिनहाज़ ने लिखा है कि इस इमले में सिर चुटे हुए युजारियों का करले-आम किया गया (तबकत-ह निसरी, पृष्ठ ४४२)।

स्थापत्य की इच्टि से अवीं शती के भारत में नाजन्दा कदाचित सबसे बड़ा और सबसे सुन्दर विहार था। युश्चान-ध्वांग का ही नहीं, परन्तु बाद की शती के राजा यशोवमंन के एक वर्णनात्मक शिलालेल का साध्य है कि नालन्दा में "विद्वारों की पंक्तियां थीं और भाकाशशुम्बी शिखरों की मालिकाएँ थीं।" ह्युई-ली और युश्चान-ध्वांग और विवरण देते हैं:—"बाहर के सब चौक, जिनमें पुजारियों के कमरे हैं, धार मंज़िल बाले हैं। प्रत्येक मंज़िल का एक महासर्प जैसा बाहर का चक्करदार पुण्डल हिस्सा है और रंगीन बेलें, मोतियों कैसे चमकने वाले लाल खम्मे, जिन पर

बहुत सुम्दर नक्कारी का काम किया हुआ था, बहुत-से अच्छी तरह सजाए हुए जीने और इज्जे इत्वादि थे। इसों पर ऐसे कवेलू थे जो प्रकाश की किरगों को हुज़ार रंगों में परिवर्तित करते थे। ये सब उस दरय की सुन्दरता को बदाते हैं। भारत में संवाराम इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं, परन्तु इनमें सबसे अधिक सौन्दर्थ और संवाहों में प्रसिद्ध यही है" (इ वुई-जी)। "इस संस्था का, जो कई राजवंशों का निर्माख कार्य है, स्थापत्य सम्पूर्ण है और सचमुच सुन्दर है" (युआन-च्याँग)। जहाँ स्थापत्य का यह महान नमूना स्थित है वहाँ की प्राकृतिक स्थित भी उस सौदर्य से मिलती-जुलती हुई है। ज़मीन पर कई सरोवर हैं जिनमें नीलोत्पल विपुल मान्ना में हैं, और उनके सुन्दर नीले रंग के साथ कनक पुष्प सब ओर से अपना गहरा जाला रंग मिलाते हैं। आजकुओं की घनी हायाएं सब ओर ज़मीन पर हितरी हुई हैं। नालन्दा के इस सारे स्वाभाविक और मानव निमित सौदर्य में से सिवाय लगडहरों के अब कुछ बचा नहीं है। यत्र-तन्न मिट्टी के देर हैं, खिरदत दत्यरों की प्रतिमाएँ हैं। पुरासत्विवद अपने फावदे और कुदालों लेकर वहाँ स्वरत हैं।

राजगृह (बिहार राज्य) से कुछ मीछ दूरी पर बड़गांव देहात ही प्राचीक मालन्दा था। पुरातत्विदों ने वहाँ खुदाई की, धौर जो वह मिछा वह एक पास के संमहालय में रखा गया है। इन वस्तुषों में विश्वविद्यालय की मुहर मिछी है, जो पायक पर खुदी है। उस पर धर्मचक्र है। उसके दोनों धोर एक-एक सुगशावक है। उस पर धर्मचक्र है। उसके दोनों धोर एक-एक सुगशावक है। उस पर धर्मचक्र है। उसके दोनों धोर एक-एक सुगशावक है। उस पर धर्मचक्र है। उस पर धर्मचक्र है। उस वह तिख्य है कि यह विश्वविद्यालय धपने धाप में पूर्ण एक ऐसी संस्था थी जिसमें धर्माया विहार थे। ये विहार विविध सदियों में बनाए गए वे धौर इस प्रकार यह महाविद्यार बया था।

युधान-ध्वांग और इ-िसंग दोनों ही एक और प्रमुख महाविहार का वर्षं क करते हैं। वह पश्चिमी भारत का बखभी का महाविहार था। ई-िसंग जिस्तता है कि इन विश्वविद्याखयों में विधार्यी दो-तोन वर्ष तक अपना अध्ययन पूरा करने के जिए रहते थे। उस शती में बजमी हीनयानियों की सबसे बड़ी संस्था थी और नाजन्द्रः महावानियों की।

### विक्रमशीला

उपर बताए विश्वविद्यालयों के श्रतावा, श्रम्य कई बौद्ध विश्वविद्यालय भी ये जो मुस्तिमों के विद्यार-बंगाल के विजय-काल तक श्रति रहे । तिस्वती श्लोसों से उनका पता श्रतता है । तारानाथ के 'भारतीय बौद्ध-धर्म के इतिहास' के वर्णन से श्लीह सम्य ऐतिहासिक इस्तिस्थित रचनाओं में तिथि के जो उत्स्वेस हैं, उनसे आन पदताः है कि विक्रमशीला इन विश्वविद्यास्त्रों में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध था। गंगा के दाहिने किनारे पर 'जहाँ पवित्र नदी उत्तर को बहती है', विक्रमशीला एक होटी-सी पहाड़ी पर था। यह स्थान सभी तक निश्चित रूप से नहीं पाया गया। कदाचित् पानी के बरसों के कटाव से वह बह गया हो। सपने सबसे चरम कास में इसे बंगास के बीद्ध पाल राजाओं का साक्ष्य प्राप्त था, यह बहुत बड़ा विद्यालय रहा होगा। इसके छु: द्वार थे। हर द्वार पर एक विश्वविद्यालय का विद्वान रचक होता था, औ द्वार-प्याद्य कहलाता था। इसमें प्यादत की सन्तम उपाधि दी जाती थी।

तिब्बती श्रभिजेकों के श्रनुसार दीपंकर श्रीज्ञान (६८०-१०४३ ई०) के नाम से सम्बद्ध हाने के कारण विक्रमशीला की की विधी। श्रोदंतपुरी में श्रपना श्रध्ययन पूरा करके यह विद्वान श्राचार्य १०३४-३८ ईस्त्री में विक्रमशीला विश्वविद्यालय के मुख्य बने। बाद में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वे तिब्बत में गए श्रीर बौद्ध-धर्म के सुधार का श्रान्दोलन उन्होंने शुरू किया। तब चौद्ध-धर्म तिब्बत का राजधर्म था।

वह अपनी साठ वर्ष की आयु में थे और विक्रमशिका के मुख्य थे, जब उन्हें तिन्वती राजा का निमंत्रया मिला और उनसे राजदूतों ने आधह किया। तब बहुत अनिन्द्या से उन्होंने वहां जाने की बात कबूल की। रास्ता कठिन था और उसमें वे थक जाते थे। वे रास्ते के कई चक्करदार, हवा के सफ़्त ककोरों से भरे 'लास' (पहाड़ी मार्गी) से हांते हुए हिमालय पार करके तिन्वत कैसे पहुँचे, वहाँ उनका कैसा ज़ोरदार स्वागत हुआ, यह सब बातें अविश्व की किन्वती जीवनी में दी गई हैं। अविश्व दीपंकर आंज्ञान का तिन्वती नाम है। यह जीवनी दीपंकर के तिन्वती शिष्य नाम्बो ने जिली है। उस उपहे और सक्त, अंची-नीची ज़मीन वाले देश में तेरह वर्षों के धर्म-प्रचार कार्य के बाद जब वे काफी प्रसिद्ध हो गए और उनकी आयु भी काफी हो गई तब, नेथन नामक एक अज्ञात अंतवर्ती स्थान में, वे स्वगंवासी हुए। उनकी समाधि अभी भी वहाँ है। उसका वर्णन और चित्र कैप्टेन वाड्डेल के 'कहासा और उसके रहस्य' (११०४) नामक प्रन्थ में मिलेगा। वाड्डेल वहाँ बीसवीं शती के आरम्भ में गया था।

दीपंकर तिब्बत में लामावाद का प्रचारक-संस्थापक था धौर तिब्बत में उसे तिब्बती नाम से पूजा जाता है। दजिलिंग के घूम मठ में लामा देवताओं की भयानक तांत्रिक धाकृतियों में एक अकंती मानवी प्रस्तर प्रतिमा अतिश की है।

जगद्दल और श्रोदन्तपुरी

बंगाल के बौद्ध पाल राजा बदे विद्या-प्रेमी थे। राजा रामपाल (१०८४-११३० ई०) ने एक नई राजधानी गंगा और उसकी एक सहायक नदी करतीया के संगम पर बनाई। इसका नाम रामावती रखा। यहाँ उसने जगहज नामक बौद्ध विश्वविद्यांजय स्कापित किया। वह श्रुश्किल से डेव सदी रहा होगा कि बिहार के मुस्जिम झाक्रमण में वह भी नष्ट हो गया। परम्तु इस छोटे-से समय में उसमें कई विद्वान हुए जिनके नाम आज हमें केवल प्रन्थों के विधि और खेलकोक्लेख मात्र से पता चलते हैं। ये उक्लेख संस्कृत और विब्बती दोनों माषाओं में हैं।

झोदंतपुरी, जहाँ एक समय में एक हजार भिच्च रहते थे, पालवंश से पहले विद्यमान था, परन्तु पाल राजाओं के समय उसे विश्वविद्यालय का रूप मिला। पाल राजाओं ने बहुस उदारतापूर्वक उसे बहुस दान दिया। यह कहा जाता है कि विश्वस में जो पहला बौद विद्यालय बना वह इसी विश्वविद्यालय के भादर्श पर था।

नालन्दा की परम्परा इन बाद के बौद्ध विश्वविद्यालयों ने आगे खबाई, सुस्लिम विजय काल तक। बाद में इन विश्वविद्यालयों से भाग कर कई विद्वान तिब्बत पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने प्रम्थ लिखे। बौद्ध-धर्म के विब्बती विश्वकोश में उनका समावेश है, कुक मूल तिब्बती में हैं, कुछ संस्कृत के अनुवाद हैं। विब्बती लिपि भी दीपंकर श्रीज्ञान ने भारतीय लिपि से ही निर्मित की, और इस कारया से इन प्रवासी विद्वानों को तिब्बती सीखने में कठिनाई नहीं जान पदी। उसी में उन्होंने प्रन्थ-रचना भी की।



सातवौँ श्रध्याय

# त्रशोक के उत्तरकालीन कुछ बौद्ध महापुरुष

#### भारत

शासक: मिनान्दर, कनिष्क, हर्ष

मुम्योक के बाद बौद्ध-धर्म की मशाल को मिल्निन्द (मिनान्दर), किनिष्क, हुएँ श्रीर पालवंशीय शासकों (७४०-११४० ई०) के प्रयत्नों ने जलती हुई रखा। इरहो-प्रीक राजा मिनान्दर बौद्ध-धर्म का एक महान संश्वक और सहायक था। मौर्य साम्राज्य की शक्ति के हास के बाद की दो शताब्दियों में ग्रीक धाक्रमखकारियों ने उत्तर-पश्चिमी भारत तथा धक्मगनिस्तान पर श्राधिपत्य स्थापित कर खिया। इस युग में करीब बीस शासक हुए, जिनमें से केवल मिनान्दर ही भारतीय मस्तिष्क पर भ्रपनी स्थायी द्वाप होड़ गया है। स्पष्टतः यह सद्धर्म के साथ उसके सम्बन्ध के कारण ही है।

राजा मिनान्दर पाजि मन्थ "मिजिन्द-पन्ह" में एक पात्र है। "मिजिन्द" भीक शब्द मिनाष्ट्रोस का भारतीय रूपान्तर है। प्राचीन लेखकों ने इस भीक राजा के नाम के कई अन्य भारतीय रूप भी प्रयुक्त किए हैं। जिन मुख्य खोतों से राजा मिनान्दर के सम्बन्ध में सूचना संकजित की जा सकती है, वे हैं: "मिजिन्द पन्ह", स्ट्रेबो, प्लूटाक और जिस्टन जैसे भीक इतिहासकारों के वर्णन और स्वयं राजा मिनान्दर के सिक्के जिन पर "बेसिलियस सोटेरोस मिनायड्रोस" लेख पाया जाता है। ये सिक्के उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा काबुल और सिन्धु नदी की घाटियों में बाईस विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं।

राजा मिनान्दर की तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मत्तमेद है। स्मिय के मतानुसार मिनान्दर का समय ईसा-पूर्व की द्वितीय शताब्दी का मध्य-भाग है। हेमचन्द्र रायचीधरी मिनान्दर के काल को प्रथम शताब्दी ईसदी पूर्व मानले हैं। स्वयं ''मिलिन्द-पन्ह" में यह कहा गया है ''परिनिब्बानतो पञ्चवस्ससते अतिक्कन्ते।'' हसका सारपर्य यह है कि राजा मिलिन्द भगवान बुद्ध के परिनिर्वाख

के ४०० वर्ष बाद हुआ । इस प्रकार यह मानना युक्तिसंगत जान पड़ता है कि मीक हाजा मिनान्दर ने प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व या उसके भ्रासपास शासन किया। भ्रम्य तथ्यों के द्वारा भी इस बात का समर्थन होता है।

"मिजिन्द-पन्ह" में राजा मिनान्दर (मिजिन्द) का बर्णन योनकों (यवनकों-बवनों ) के राजा के रूप में किया गया है। "बोनकानां राजा मिजिन्दो।" पाजि शब्द "योनक" या "योन" (सं॰ यवन) प्राचीन पारसी भाषा के "यौन" शब्द के समान है. जिसका मीबिक क्यर्थ "कायोनिया का निवासी प्रीक" था. परन्त बाद में जिसका प्रयोग प्रीक मात्र के लिए होने खगा । महिन्सम-निकाय के सस्सलायस-सत्तन्त से स्पष्ट है कि योन और कम्बोज खोगों के प्रदेश भारतीयों को कठी शताब्दी ईसवी पूर्व जात थे। इस सत्त में कहा गया है कि भारतीय समाज के चार वर्णों के स्थान पर इन लोगों के प्रदेश में केवल दो ही वर्ष थे, आर्थ और दास । यह एक सविज्ञात तथ्य है कि पाटिलपुत्र में हुई तृतीय बौद संगीति के बाद धर्म-प्रचारकों को दरस्य योन ( यवन ) देश के भन्तर्गत सीरिया के शासक एियटबोक्स द्वितीय, मैसिडोनिया के शासक एशिटगीनस गोनेटस. आदि के राज्यों में भेजा गया था। बारोक के दिलीय तथा त्रयोदश शिकाबेखों में इस बात का उल्लेख है। यह भी कहा गया है कि श्रीक भिष्नु धर्मरिकत-योन धम्मरिक्तत-को अपरान्त प्रदेश में धर्म-प्रचारार्थ भेजा गया था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिनान्दर के पूर्व भी भगवान बुद के सदुपदेश ग्रीक मनीषा को प्रभावित करने खगे थे। स्वयं राजा मिनान्दर को हम पहले बुद की शिकाओं के सम्बन्ध में सन्देह और कठिनाइयाँ उपस्थित करते भीर फिर उन सन्देहों भीर कठिनाइयों का स्थिवर नागसेन द्वारा निवास्य कर दिए जाने के परचात एक अद्वाल बीद शासक के रूप में बीद-धर्म का प्रचार करते देखते हैं।

"मिखिन्द पन्द" में बताया गया है कि मिखिन्द राजा का जन्म अलसन्द (अलेक्ज्रेपिट्या—आधुनिक कन्धार) के दीप (द्वीप-दोश्राय) में कल्लीस नामक माम (कल्लीसगामो) में हुआ था। उसकी राजधानी सागल नगरी थी, जिसे आधुनिक स्थालकोट से मिलाया गया है। मिनान्दर के राज्य में पेशावर, उत्तरी काबुल-धाटी, पंजाब, सिन्ध, काठियावाद और उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग सम्मिखित थे।

मिनान्दर एक बहुत विद्वान भीर प्रतिभाशास्त्री तार्किक था। भनेक ज्ञान-गालाओं में निष्णात भीर विशेषतः तकै-विद्या में वह पारंगत था। बौद्-भर्म के

१. मिलिन्द, ५२

क्षांचे सार को वह समस्ता चाहता था। इसमें अनेक कठिनाइयाँ और गुरथीदार समस्याएँ उसके सामने बाई । अपने चित्त के समाधान के लिए वह अनेक धर्म-गुरुखों 📤 पास गया, परन्तु कोई उसकी कठिनाहवों को हुर नहीं कर सका। सस्य का सम्बीर गवेषक तो मिनान्दर या ही। वह इससे अत्यन्त निराहा हो गया। अपनी इसी निराशा की अवस्था में हम उसे उदगार करते देखते हैं, "अरे, यह बन्बद्वीप (भारतवर्ष) तुरु है। मूठ-मूठ का इतना नाम है। कोई भी अमण या जाक व यहाँ ऐसा नहीं है जो मेरे साथ बातचीत कर सके और मेरी शंकाओं को दर कर सके।" वह एक सौभाग्यपूर्ण संयोग ही था कि एक दिन राजा मिलिन्द ने एक बीद-भिद्र को देखा। इनका नाम नागसेन था और वे उस समय भिदा के बिए अ बहे थे। साधु के शान्त और संयत व्यक्तित्व का भीन किन्तु शक्तिशाली प्रभाव राजा के मन पर पढ़ा ! इसरे दिन पाँच सौ यवनकों को साथ खेकर वह सागब के संखेख्य वरिवेश नामक बौद विद्वार में गया, जहाँ उस समय स्थविर नागसेन ठहरे हुए थे। क्षम दोनों में वहाँ संजाप हुआ, जिसे राजा की प्रार्थना पर बाद में राज-मवन में जारी रक्सा गया । संवाप से पूर्व इस असाधारय भिन्न ने राजा से स्पष्टतः कह दिया कि बह इसी शर्ष पर संज्ञाप करने को प्रस्तत होंगे कि शास्त्रार्थ 'परिहतवाद' के बंग बर हो, 'राजवाद' के दंग पर नहीं। राजा ने इसे स्वीकार किया और भिन्न के श्रीत भादर प्रदर्शित किया । तदनन्तर उसने एक के बाद एक अपने सन्देहीं और कठिनाइयों को भिष्ठ के सामने रक्ला । सुयोग्य भिष्ठ ने उन सब का समाधान कर दिया और राजा को परम सन्तोष प्राप्त हुआ। राजा मिखिन्द और भिष्ठ नागसेन के इसी संजाप पर "मिखिन्द पन्द" बाबारित है। यह प्रन्य स्थविरवाद बौद धर्म के बाबु-पिटक साहित्य में भारयन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है और भाचार्य बुद्धधोष ने इसे प्रमाण-स्वरूप उद्धत किया है। हमारे लिए यहाँ इस प्रन्य की विषय-वस्तु के विस्तार में जाना शक्य न होगा । संदेप में यह कहना पर्याप्त होगा कि गम्भीरतम आप्यारिमक समस्या जिससे राजा मिलिन्द पीडित हो रहा था. यह थी कि वह यह बहीं समक्त पा रहा था कि किस प्रकार प्रनर्जनम प्रहुख करने वाली किसी भारमा को न मानकर भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास कर सकते थे ? इस गुर्यीदार समस्या को स्थविर नागसेन ने इस प्रन्थ में घरनन्त प्रभावशाली रूप में सब काल के बिक्ट हुन कर दिया है। संजाप के घनत में, जब राजा के सब सन्देहों का समाधान को कका. तो उसने भिन्न भागसेन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। राजा का सन

१. मिलिन्द, ४, २१

काध्यास्मिक कामोद से भर गया। उसने त्रि-स्त की शरण प्राप्त की भीर स्थितर नागसेन से प्रार्थना की कि उस दिन से वह उन्हें बीवन-पर्यन्त उपासक के रूप में स्वीकार करें। "उपासक में भन्ते नागसेन वारेथ क्षञ्जसगो पाणुपेतं सरणं गतं ति।" वौद्ध-वर्म में दीकित होकर राजा मिजिन्द ने "मिजिन्द-विहार" नामक एक विदार का निर्माण करवाया और उसे स्थविर नागसेन को समर्पित कर दिया। भिन्न-संब को भी उसने उदारताप्त क दान दिया। "मिजिन्द पन्ह" के अनुसार राजा मिनान्दर क्षपने पुत्र को राज्य देने के बाद भिन्न हो गए और उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने अहंत्व को भी प्राप्त किया विज्ञ ने स्थितरवाद बौद्ध-वर्म के अनुसार पित्र जीवन का अन्तिम जवव है।

मीक इतिहासकार प्लूटार्क का कहना है कि मिनान्दर की मृत्यु एक शिविर में हुई श्रीर उसके फूलों (भस्मावशेष) के लिए कई भारतीय नगरों में सगड़ा हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप उनका बँटवार हुआ और अत्येक के उपर विशाल स्त्पों का निर्माण किया गया। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बिल कुल ऐसी ही घटना हुई थी। इसके श्रलावा एक यह भी सार्थक तथ्य है कि मिनान्दर के सिक्टों में धर्म-चक्र श्लंकित हैं। यह इस बात का निश्चित चिन्ह है कि वह एक श्रद्धालु बौद था। शिनकोट अभिलेख से यह बात निःसन्देह प्रमाणित हो जाती है कि इस ग्रीक राजा ने हिन्दुकुश और सिन्ध के बीच के प्रदेश में बौद-धर्म का प्रचार किया था। प्लूटार्क का कहना है कि एक शासक के रूप में मिनान्दर न्याय का श्रत्यधिक ध्यान रखता था और उसकी जनता बसे हृदय से प्रेम करती थी। मिनान्दर ने जो शक्ति भारत में स्थापित की वह उसकी मृत्यु के साथ ही लुस हो गई, परन्तु इस न्यायी और सुधी बौद शासक की स्पृति "मिलिन्द पन्ह" के पन्नों और धर्म-चक्र से अंकित स्वयं टसके सिक्कों में सदा स्थायी रहेगी।

मिलिन्द के बाद भारतीय इतिहास में एक दूसरा नाम आता है जो भारत के शासकों तथा बौद्ध परम्परा में उसके समान ही तेजस्वी है। यह नाम है कनिष्क का, जिसने अशोक के काम को पूरा किया और सम्पूर्ण पृशिया में बौद्ध-धर्म के विजयपूर्ण प्रसार में सहायता दी। कनिष्क यूह्-ची जाति की कुषाय ( क्यूई-श्वॉंग ) शास्ता में उत्पन्न हुआ था। यूह्-ची जाति मृलतः चीनी तुक्तिस्तान ( आधुनिक सिक्यॉंग ) में निवास करने वाली थी। प्रथम कुषाय सदीर जिसने भारत में आधिपथ्य स्थापित

१. मिलिन्द, ४२०

२. मिलिन्द, ४२०

क्या कडफिसीज़ प्रथम (कुजुल-कस) था। यह बौद था। तश्वशिक्षा के समीप जो खुदाई हुई है, इसमें उसके कुद सिक्के मिखे हैं, जिन पर सरोच्ठी जिपि में खिला हुआ है—"कुजुल-कसस कुसया-यनुगस धर्मिटिद्स" धर्याद धर्म में स्थित, कुदाख सर्दार कुजुल-कस का।" धर्म से तारपर्य यहाँ बौद-धर्म से ही है, यह इस बात से प्रकट होता है कि इसी शासक के जो कुछ धम्य सिक्के मिखे हैं, उन पर "धर्म-ठित" के स्थान पर जिला हुआ है—"सच्ल-धर्म-ठित" धर्याद "सत्य-धर्म में स्थित" जिल से स्पष्टतः तारपर्य सद्धमं या बौद्ध-धर्म से ही है। इस प्रकार के तेजस्वी पूर्वज की परम्परा में कनिष्क ने प्रथम शताब्दी ईस्वी के धन्तिम चतुर्थांश में भारत के शासन को प्राप्त किया।

किनिष्क का शासन ( ७८-१०१ ईस्वी ) बौद्ध-धर्म तथा साहित्य के इतिहास में एक युग-परिवर्तन की स्चना देता है। इसने महायान बौद्ध-धर्म के उदय को देखा। पार्श्व, भरवधोष भौर वसुमित्र भादि के द्वारा प्रवित्त महान साहित्यिक कार्य का श्रीगर्थाश इसी समय हुआ। पालि के स्थान पर संस्कृत की प्रतिष्ठा इसी युग में हुई। कला के देत्र में प्रसिद्ध गांधार-कला का भाविर्भाव इसी समय हुआ भौर बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनने लगीं। कनिष्क के शासन-काल में भौर उसके प्रयत्नों के परियाम-स्वरूप ही प्रथम बार बौद्ध-धर्म का सफलतापूर्वक प्रचार मध्य-पृशिया और पूर्वेशिया में किया गया। मध्य-पृशिया से लेकर भारत के मध्य-देश तक फैले किनिष्क के विस्तृत साम्राज्य में धर्म-प्रचार का कार्य उसके शासन-काल में सतत रूप से चलता रहा, जिसके परियाम-स्वरूप सन्चे धर्यों में पृशिया की एक संशितष्ट संस्कृति का जन्म हुआ जो जीवन के उच्चतम उद्देश्यों पर धाधारित थी, जिनके लिए ही बौद्ध-धर्म खड़ा हुआ था।

किनष्क ने जिस प्रकार बौद्ध-धर्म ग्रहण किया, उसकी कहानी प्रायः अशोक के समान ही है। कहा जाता है यूह्-ची सम्राट का अपने जीवन के पूर्व भाग में बौद्ध-धर्म के प्रति बिरुकुत आदर-भाव नहीं था। उसका कर्म के सिद्धान्त में विश्वास नहीं था और वह बौद्ध-धर्म को घृणा की दृष्टि से देखता था । काश्गर, यारकन्द और खोतान की विजय करते समय उसने जो रक्षपात किया उसके पश्चात्ताप स्वरूप ही बौद्ध-धर्म की शान्तिदायिनी शिक्षाओं की और उसका सुकाव हुआ, जिनका उसने बाद में उत्साहपूर्वक प्रचार किया।

१. भान युवान च्वांग्स ट्रेवेस्स इन इयिडया, टी० वाटस-कृत (टी० डब्स्यू० रावस डेविड्स तथा एस. डब्स्यू. बुशल, लन्दन, द्वारा सम्पादित, १६०४-४). जिस्द पहली, पृष्ठ २०८

सबसे महान सेवा जो इस इन्हो-सियियन सम्राट ने बौद्ध-धर्म के जिए की वह असके द्वारा एक बौद्ध संगीति को बुखवाना था, जो कुछ के मतानुसार कारमीर के कुण्डख-बनविद्वार नामक विद्वार में हुई और कुछ के मतानुसार जाजन्यर में। युधान-ब्बांग, जो इस सम्बन्ध में सबसे अधिक प्रमाणपुरुष माने जाते हैं, यह मानते हैं कि यह सभा कारमीर में ही हुई । बीद संगीतियों के इतिहास में यह सभा चतुर्ध थी और इसका मुख्य उद्देश्य सर्वास्तिवाद बौद्ध-धर्म के अनुसार बौद्ध-धर्म के सिद्धान्ती का संकलन और उन पर भाष्य लिखना था । कनिष्क ने यह सभा पारव नामक एक बुद् और विद्वान भिन्न के बादेशानुसार बुखवाई । बसुमित्र इस सभा के सभापति चुने गए और धाषार्य धारवधोध. जिन्हें सम्पादन-कार्य में सहायता देने के खिए साकेत से बुबवाया गया. उप-समापति वने । इस सभा में पाँच सी भिष्ठमों ने भाग निया भीर जिन भाष्यों का उन्होंने सम्पादन किया वे विभाषा-शास्त्र कहलाते हैं, जो बौद-धर्म के तीन पिटकों पर जिस्से गए थे। युद्धान व्यांग का कहना है कि इस सभा ने सुत्रों की न्याक्या करते हुए उपदेश-शास्त्र के रूप में एक जाल गायाओं की रचवा की । इसी प्रकार विनय की ज्यांक्या करते हुए एक जाल गाथाएँ लिखीं जो विनय-विभाषाशास्त्र कहलाईं। श्रभिधर्म की न्याख्या करते हुए इसी प्रकार एक जाल गायाएँ जिल्ली गईं. जो श्रमिश्रमं-विभाषा-शास्त्र कहजाईं । ऐसा माना जाता है कि महाविभाषा, जो भाज भी चीनी भाषा में पाई जाती है, इस सभा के द्वारा तैयार किए हए भारतों का प्रतिनिधित्व करती है। इस मभा के द्वारा तैयार किए हए भाष्य ताम्न-पत्रों पर उतारे गए चौर परथर के संत्कों में बन्द कर सुरचापूर्व क एक स्तूप में रख दिए गए, जिसे कनिष्क ने इसी प्रयोजन के जिए विशेष रूप से बनवाया था। सभा की कार्यवाही की समाप्ति पर. किनक ने. बशोक के उदाहरण का बनसरव करते हए, कारमीर के राज्य को बौद संघ को दान कर दिया।

कश्हरण की 'राजनरंगियी' के अनुसार किनष्क ने अनेक विदार और जैल्य बनवाए। उसने किनष्कपुर नामक एक नगर भी बसाया, जिसे आधुनिक कारमीर के किनसपुर नामक स्थान से मिलाया गया हैं। किनष्क ने अपने नाम पर एक विशाल स्तूप भी बनवाया। इस स्तूप के पश्चिम में उसने एक बढ़ा बिदार बनवाया जो 'किनिष्क महाविद्वार' कहलाता था। ये दोनों भवन पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) में बनवाए गए थे। किनिष्क-स्तूप ४०० फुट ऊँचा था और उसका आधार १४० फुट ऊँचा था। फाहियान, सुंग युन और युधान ब्लांग जैसे चीनी यान्नियों ने इस स्तूप की बढ़ी प्रशंसा की है। 'किनिष्क महाविद्वार' किसका उल्लेख ऊपर किया गया है, साववीं शवाब्दी में एक 'पुराने विद्वार' के रूप में बिद्यमान था, जब कि युचान व्यांग ने उसे देखा। धरूबरूनी ने पुरुषावर (पेशावर) में कनिष्क द्वारा निर्मित एक 'कनिक चैंग्य' (कनिष्क चैंत्य) का उल्खेख किया है। स्पष्टतः वह 'कनिष्क-महाविहार' ही था।

कुषाया-वंश के शासकों ने एक उदार धाध्यात्मिक संस्कृति का परिचव दिया है। यह इस बात से प्रकट होता है कि इस वंश के शासक मिन्न-मिन्न धर्मों के अनुयायी थे। प्रथम कुषाया सरदार कहिक्सीज़ प्रथम, जैसा हम पहले कह चुके हैं, एक श्रद्धालु बौद्ध उपासक था। उसका पुत्र कहिक्सीज़ द्वितीय शैव था। कनिष्क, जो कहिकसीज़ द्वितीय का उत्तराधिकारी था, न केबल बौद्ध था बहिक बौद्ध धर्म का उत्साही प्रचारक भी, यह हम अभी देख ही चुके हैं। यह कुछ कम ध्यान देने योग्य बात नहीं है कि कनिष्क का उत्तराधिकारी वाशिष्क भागवत धर्म का अनुयायी था।

धर्म के विषय में भारतीय संस्कृति में जो सदा उदारता रही है, उसका इसे एक निदर्शन माना जा सकता है। यद्यपि कनिष्क स्वयं एक निष्ठावान बौद्ध था, फिर भी अन्य धर्म-साधनाओं का वह आदर करता था, जैसा कि उसके सिक्डों से ज्ञात होता है। कनिष्क के सिक्डों पर सकयमो बोदो (शाक्यमुनि बुद्ध) के अजावा बोएशो (शिव), पारसी अग्नि-देवता अथशो (अतश) तथा प्रीक सूर्य-देवता हेजियोस भी अंकित हैं। धर्म के विषय में यही उदारता कनिष्क से प्रायः जुः शताबदी बाद आने वाजे बौद्ध शासक हर्ष ने दिखलाई, जिसने शिव और सूर्य की पूजा के सम्बन्ध में भी धादर-भाव प्रकट किया।

सम्राट हर्षवद् न एक महान विजेता थे। इसीस वर्ष कर लगातार युद् करने के परचात वे समग्र भारत को एक राजनैतिक और सांस्कृतिक सूत्र में बाँच सके, जिसकी उस समय बड़ी आवश्यकताथी। विद्या के वे बड़े प्रेमी और संरचक थे। प्रसिद्ध संस्कृत कवि बाण भट्ट उनकी राज-सभा की शोभा थे। स्वयं सम्राट हर्ष एक अच्छे खेखक भीथे। उन्होंने तीन संस्कृत नाटक खिले हैं, जिनके नाम हैं नागानन्द, रत्नावजी भीर प्रियद्शिका। कुछ विद्वान इन्हें हर्ष की रचना मानने में आपस्ति भी करते हैं। नागानन्द नाटक में जीमृतवाहन बोधिसस्व द्वारा एक नाग के जिए किए गए आस्त-चित्रान का वर्णन है।

हुई ने अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में अपने परिवार में महान दुःख को देखा। उसकी माता यशोमती ने अपने पति के स्वर्गवास के बाद सरस्वती नदी के किनारं अपने को जीवित अवस्था में जला दिया। हुई के बढ़े भाई राज्यवर्दन को गीड देश के राजा शशांक ने मार डाखा। हुई की अगिनी राज्यश्री की

अभाग्वपूर्व कथा सर्व-विदित ही है। उसके पति गृहवर्मा को माखवा के राजा ने मार दिया था और यह एक सौभाग्यपूर्ण देवी घटना ही थी कि जब वह दु:खामिमूत होकर चिता जक्षा कर उस में बैठने वाली ही थी, उसी समय हुई ने वहीं जाकर हसे बचाया । जीवन के इन वियोगों और दुर्भाग्यों का हुए के संवेदनशीस मन पर अनिवार्थ प्रभाव पक्षा । यही कारक था कि अपने अप्रज राज्यवर्द्धन की स्ट्यु के बाद वह थानेश्वर के सिंहासन पर बैठने के जिए तैयार नहीं हुआ। इसी प्रकार जब गृहबर्मा की मृत्यु के बाद उसके किसी उत्तराधिकारी के श्रभाव में हर्षवर्द्धन से कक्षीज का राज्य स्वीकार करने के जिए कहा गया तो उसने इन्कार कर दिया । एक भिच्न का जीवन वह स्वतीत करना चाहता था। परम्तु गुग की धावस्यकताधों से पराभूत होकर वह यह नहीं कर सका । युद्धान ब्वांग ने लिखा है कि राज्यवर्द्धन की मृत्यु के बाद जब धमात्य-गया हुए से सिहासन पर बैठने के जिए आग्रह कर रहे थे, तो वह धर्म-संकट में पड़ गया। किंकर्त्तन्यविमृद होकर वह गंगा के तट पर अवलोकितेश्वर बोधिसस्य की मूर्ति के समीप गया । उसे लगा कि मगवान अवलो-कितेश्वर की यह इच्छा है कि वह बौद्ध-धर्म की सेवार्थ राज्य के काम को संभाखे भीर भएने को राजा कह कर न प्रकारे। केवल निष्काम कर्म की भावना से हर्ष ने देश का शासन संभावा. परम्त उसने अपने नाम के साथ 'महाराज' शब्द का प्रयोग नहीं किया । वह केवल 'राजपुत्र' या 'शीलादित्य' कहलाता था ।

हर्ष के पिता महाराज प्रभाकरवर्द्धन सूर्य-पूजक थे। हर्ष के बहे आई चौर विहन श्रद्धालु बौद्ध उपासक थे। स्वयं हर्ष अध्यन्त श्रद्धालान बौद्ध उपासक था, परन्तु अपने पूर्वजों की परम्परा के प्रति आहर दिखाते हुए वह शिव चौर सूर्य की भी पूजा करता था। नाजन्दा विश्वविद्यालय का वह एक संरचक था चौर उसने वहाँ एक विहार चौर एक कांस्य मन्दिर भी बनवाया था। उसने कई हजार स्तूप गंगा के तट पर बनवाए। वश्व कहा जाता है कि अपने प्रारम्भिक जीवन में हर्ष हीनयान बौद्ध-धर्म के साम्मितीय सम्प्रदाय का अनुयायी था, परन्तु बाद में युआन ध्यांग के प्रभाव-स्वरूप महायान की झोर उसका मुकाव हुआ। सातवीं शताब्दी ईसदी के भारतीय धार्मिक जीवन की एक बड़ी विशेषता यह है कि इस समय पौराणिक हिन्दू-धर्म का उदय हुआ, जिसके परिचामस्वरूप मूर्ति-पूजा पर कुछ अधिक जोर दिया जाने लगा और जाति-बाद के बन्धन कई कर दिए गए।

१. भान युद्यान स्वांग्स ट्रेबेट्स इन इशिडया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७१

२. वही, जिल्द पहली, पृष्ठ ३४४

इस कारवा इस युग के बौदों भीर ब्राह्मकों में कुछ कड़ता उत्पन्न हो गई। परन्तु राजकीय संरच्या सब धर्म-सम्प्रदावों को बिना किसी भेद-भाव के दिया जाता था। युग्रान क्वांग ने हमें बताया है कि "राजकीय निवासों में १००० बौद भिच्नभों भीर ४०० ब्राह्मकों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता था।"

हर्षं के शासन की सबसे महस्वपूर्ण घटना चीनी यात्री युद्धान च्वांग की भारत-यात्रा है। सन् ६६० से लेकर ६४४ ई० तक उसने इस देश में यात्रा की। हर्ष की पहली मेंट उससे राजमहल के समीप कजंगल नामक स्थान में हुई जब कि हर्प उड़ीसा की विजय के बाद लीट रहा था। अध्यन्त पूज्य-बुद्धि और आतिथ्य के साथ हर्ष ने युद्धान च्यांग का स्वागत किया। वह उसे कन्नीज (कन्याकुब्ज) ले गया, जहाँ उसके सम्मान में एक विशाल सभा का आवोजन किया गया। इस सभा में हर्ष के सभी अधीन राजाओं ने भाग जिया, जिनमें कामरूप का नरेश मास्करवर्मा (जिसे कुमार भी कहा गया है) भी सम्मिलित था। इनके अतिरिक्त चार हज़ार बौद्ध भिद्ध भी इस सभा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें एक हज़ार केवल नालन्दा विश्वविद्यालय से आए थे। तीन हज़ार जैन और ब्राह्मण विद्वानों ने भी इस सभा में भाग जिया था। युद्धान च्वांग को इस सभा का अध्यक्ष चुना गया। भगवान बुद्ध की एक स्वर्ण-प्रतिमा, जो आकार में राजा के बराबर थी, एक सौ फुट केंची अष्टालिका में प्रतिहापित की गई। त्रि-रत्न जुद्ध, धर्म, संघ की पूजा बढ़े समारोह के साथ की गई। इस सभा की कार्यवाही २१ दिन तक चलती रही। हर्ष को भारने का प्रयत्न भी इस समय कुक लोगों ने किया, परन्तु वह विफल कर दिया गया।

इस समा की कार्यवाही के बाद हुए अपने सम्माननीय अविधि को गंगायमुना के संगम प्रयाग पर के गया। यहाँ राजा का यह नियम था कि प्रति पाँचवें
वर्ष आकर वह एक सभा करता था और इस प्रकार की यह कुठी सभा थी। युआन
क्वांग ने विस्तारपूर्वक उन समारोहों का वर्णन किया है जो यहाँ इस समय हुए।
हुए के सभी अधीनस्थ राजाओं और सभी अर्थ-सम्प्रदायों के विद्वानों ने इस सभा
में भाग बिया, जो ७१ दिन तक चली। प्रथम दिन बुद्ध भगवान की पूजा हुई।
दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजा हुई। इर्ष ने
अपना सब कुछ विसर्जन कर दिया। युआन व्यांग ने जिला है कि जब हुई अपना
सब कुछ दे खुका तो उसने अपनी बहिन राज्यश्री से एक जीर्य वस्त्र की भिषा प्राप्त
की और उसे पहन कर उसने 'दसों दिशाओं के बुद्धों' की पूजा की।

१. आन युआन च्वांग्स ट्रेबेल्स इन इशिडया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३४४

प्रयाग के समारोहों को देखने के बाद दस दिन तक और युधान व्यांग सम्राट हुए के साथ रहा और उसके बाद उसने स्थाबीय मार्ग से ध्रपने देश के लिए प्रस्थान कर दिया। सम्राट हुए ने सेना की एक दुकड़ी के साथ भास्करवर्मा को युधान व्यांग के साथ मेजा, ताकि वह सुरचापूर्वक सीमान्त तक सम्माननीय धितिय को पहुँचा धाए। चीनी यात्री के भारत से प्रस्थान के साथ एक बौद शासक के रूप में हुई के इस संचित्त विवरण को हम समाप्त कर सकते हैं।

## पालि प्रनथकार

नागसेन, बुद्धदत्त, बुद्धघोष श्रीर धम्मपाल

यह एक आरचर्य की बात है कि भारतीय साहित्य में पालि के अनुजनीय महस्य और मूक्य का सम्यक् अवधारण भारत में नहीं किया जाता, जैसा कि होना चाहिए। यह अनुभूति नहीं की जाती कि पालि भाषा और साहित्य ने न केवल हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया है, बिक्क उनका प्रभाव सिंहल, वर्मा और स्वाम की भाषाओं के विकास पर भी पड़ा है। यह नितान्त स्वाभाविक है कि इस भाषा का गहन अनुशीलन हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों को शक्तिशाली बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

एक श्रम्य कारण जिसके लिए हमें श्रम से श्रीक पालि के श्रम्ययन में रुचि स्वापन्न करनी चाहिए, यह है कि पालि साहित्य ऐसा श्राधारभूत उपादान-सामग्री का भगवार है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के कई एक श्रम्थकाराष्ट्रत परिच्छे हों के दुवारा जिसने में हमारे लिए श्रनमंज सिद्ध होगा। चूँ कि यह सम्पूर्ण साहित्य अगवान हुद्ध के व्यक्तित्व के चारों श्रोर चक्कर जगाता है, इसिलए इस तथ्य ने इसे बौद्ध-धम के विद्यार्थियों के लिए और अधिक मृत्यवान बना दिया है। न्यूमैन ने श्रपने मफिस्स-निकाय के श्रनुवाद की प्रस्तावना में खिल्ला है, ''ओ वाखि जानता है, उसे बाहर के प्रकाश की श्रावरयकता नहीं है।'' यह एक भक्त के इत्य का भावोद्गार-सा असे ही खगे, परन्तु न्यूमैन का कथन सत्य से दूर नहीं है।

पाछि सेसकों शौर बौद-धर्म के व्याख्याकारों में, जिन्होंने भगवान बुद् के गहन उपदेशों को समक्तने में हमारी सहायता की है, चार तेजस्वी नाम धनुल रूप से हमारे सामने शाते हैं—नागसेन, बुद्दन्त, बुद्धशेष शौर धम्मपाछ। "मिजिन्द पन्ह", जिसके संकलनकर्ता महास्थविर नागसेन माने जाते हैं, पाछि त्रिपिटक के बाद सम्मद्यः सबसे शिषक प्रामाखिक प्रन्थ माना जाता है।

"मिलिन्द पन्द" की रचना के सम्बन्ध में जो बात निरचयपूर्वक कही जा सकती है, वह यह है कि इस प्रन्य का प्रयायन मिनान्दर के समय में या उसके बाद, परन्तु बुद्धचोष के समय से पूर्व हुआ, क्योंकि बुद्धचोष ने नागसेन-कृत "मिलिन्द पन्द" को अनेक बार प्रमाण स्वरूप उद्धुत किया है। इसका अर्थ यह है कि "मिलिन्द पन्द" की रचना १४० ई० पूर्व और ४०० ई० के बीच किसी समय हुई। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि "मिलिंद पन्द" का ऐतिहासिक आधार भी कुछ न कुछ है, फिर भी इस पर विचार करना बाकी रह ही जाता है कि किसने इस प्रमय का प्रणयन किया, इसका रचना-काल क्या है, क्या इसमें परिवर्दन और चेपक किए गए और यदि हैं, तो कब ?

यह सुमाव दिया गया है कि "मिलिन्द पन्ह" एक एकारमताबद रचना नहीं है। इसके विभिन्न अध्याय विभिन्न शैक्तियों में लिखे गये हैं। अतः यह सम्भव हो सकता है कि कुछ अध्वाय वाद में जोड़े गए हों। इस मान्यता का एक अन्तिम सबूत यह है कि इस अन्य का एक चीनी अनुवाद सन् ३१७ और ४२० ई० के बीच "नागसेन-स्त्र" के नाम से हुआ और वहाँ "मिलिन्द पन्ह" के केवल प्रथम तीन परिच्छेद ही पाए जाते हैं। इससे यह निक्कंच निकाला गवा है कि बाकी चार अध्याय "मिलिन्द पन्ह" में बाद में जोड़े गए। एक दूसरी बात जिससे उपयुक्त मान्यता को समर्थन मिलता है यह है कि "मिलिन्द पन्ह" के तृतीय परिच्छेद के अन्त में यह कहा गया है कि मिलिन्द के प्रश्न समाप्त हो गए और चतुर्थ अध्याय का प्रारम्भ एक नए ढंग से होता है। उत्तरकालीन परिचर्डनों और चेपकों के लिए प्री सम्भावना मानते हुए भी हमारे लिए इस मान्यता को सर्वथा दूर हटा देना उचित न होगा कि नागसेन या जो कोई भी इस अन्य का लेक रहा हो, उसने "मिलिन्द पन्ह" को उसो रूप में लिखा, जिसमें वह आज हमारे सामने आया है, क्योंक यह असम्भव नहीं है कि चीनी अनुवादक ने ही अपने अनुवाद को प्रथम तीन अध्यायों तक सीमित रखना उचित सममा हो।

"मिबिन्द पन्द" जैसा हमें वह बाज मिखता है, सात बण्यायों में है। इनमें से प्रथम बण्याय अधिकांश व्यक्तिगत बौर ऐतिहासिक है, जबकि शेष सब अण्याय सैदान्तिक हैं। यह एक धारचर्यजनक बात है कि नागसेन ने अपने बौर राजा मिनान्दर के पूर्व जन्म क सम्बन्ध में तो सूचना देने का बहुस प्रयास किया है, परन्तु वर्तमान जीवन के सम्बन्ध में अधिक सूचना नहीं दो है। बास्म-विजोष की सीमा तक पहुँचने वाजी विनम्रता हमारे प्राचीन खेलकों की एक साधारख प्रवृत्ति रही है। "मिजिन्द पन्ह" से इसनी सूचना तो निश्चयतः निकासी जा सकती है कि स्थविर नागसेन का जन्म-स्थान कर्जगत्त नामक प्रसिद्ध स्थान था जो हिमालय के समीप मध्य-देश की पूर्वी सीमा पर स्थित था घौर उनके पिता सोगुक्तर नामक एक ब्राह्मण थे। जब नागसेन तीनों वेद, इतिहास घौर छन्य विषयों के घच्छे जानकार हो गए तो उन्होंने स्थविर रोहण से बुद्ध के सिद्धान्तों की पदा घौर तदनन्तर भिष्ठ-संब में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने वक्तिय के स्थविर चस्सगुप्त (चश्वगुप्त) की शिष्यता में चध्ययन किया। इसके बाद वे पाटिलपुत्र (पटना) गए, जहाँ उन्होंने बुद्ध-धम का विशेष प्रध्ययन किया। धन्त में वे सागल के संखेय्य-परिवेण में गए, जहाँ राजा मिलिन्द उनसे मिला।

मिनान्दर अपने समकालीन धर्म-गुरुष्ठों से सन्तुष्ट नहीं था भीर उसके वर्ष के भाव इन शब्दों में प्रकट हुए: "तुष्कु है यह अम्बुद्वीप ! प्रकाप मात्र है यह जम्बद्वीप ! यहाँ ऐसा कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ वाद कर सके।" परन्त स्थविर नागसेन के रूप में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, जिसने न केवल अपनी उच्चतर मेथा-शक्ति से बल्कि अपने प्रभावशाजी और इसरे की मनवाने के लिए बाध्य करने वासे शब्द-संचय से उसे पूरी तरह पराभूत कर दिया । कहा गया है कि जैसे ही मिजिन्द और नागसेन एक-इसरे से मिले, राजा ने भिन्न से पूछा, "भन्ते ! आपका नाम क्या है ! आप किस नाम से प्रकारे जाते हैं !" नागसेन ने उत्तर दिया, "महाराज! मेरा नाम नागसेन है। मेरे गुरु-भाई सुके इसी नाम से पुकारते हैं। माता-पिता अपने पुत्रों के इस प्रकार के नाम रख देते हैं. जैसे नागसेन, शुरसेन ब्रादि, परम्तु ये सभी केवल व्यवहार करने के लिए संज्ञाएँ भर हैं, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई एक प्ररुव (शारमा) नहीं है।" बस नागसेन के इस उत्तर से प्रश्न और उत्तरों का एक तांता प्रारम्भ हो गया, जिसके परिखाम-स्वरूप नागसेन ने मिलिन्द को रथ की उपमा देते हुए बताबा कि जिस प्रकार दगह, बाब, चनके इत्यादि स्थ के अवयनों के आधार पर व्यवहार के लिए "रथ" ऐसा एक नाम कहा जाता है, उसी प्रकार स्कन्धों के होने से एक सस्य (जीव) समभा जाता है।

पालि त्रिपिटक की बात यदि हम छोद दें तो धनात्मवाद का इतना अधिक गम्भीर और मन को लगने वाला प्रस्थापन सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता। इस प्रकार ''मिलिन्द पन्ह'' में हमें बौद तत्वज्ञान की ही नहीं, बौद नीति-शास्त्र और मनोविज्ञान की भी विस्तृत क्याख्या मिलती है। बौद प्रन्थ के रूप में इसके महत्त्व के अलावा, यह ऐतिहासिक और साहित्यिक दिख्यों से भी प्रक मृत्यवान रचना है। प्रथम शताब्दी ईसवी के गद्य साहित्य का अनुत्तर साक्य हमें "मिलिन्द पन्द" में मिलता है। संश्लंप में, तत्वज्ञान, साहित्य, इतिहास या भौगोलिक ज्ञान, किसी भी दृष्टि से हम देखे, "मिलिन्द पन्द" का भारतीय साहित्य में अपना एक अलग स्थान है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि सम्पूर्य अनुपिटक साहित्य में कोई ऐसा बौद्ध प्रन्थ नहीं है, किसकी तुलना "मिलिन्द पन्द" से की जा सके।

काल-क्रम की दिण्ट से "मिलिन्द पन्ह" के बाद पालि-न्निपिटक के विभिन्न प्रन्थों की श्रट्ठकथाएँ (व्याख्याएँ) लिखी गईं। परम्परा के श्रनुसार इनमें से श्राधी से श्रधिक श्राचार्य बुद्धोष द्वारा रचित बताई जाती हैं। श्राचार्य बुद्धवाष पालि न्निपटक के मबसे बहे श्रट्ठकथाकार थे।

श्राचार्य बुद्धघोष के जीवन श्रीर कार्य का विवेचन करने से पूर्व हमारे लिए यह वांछ्नीय हांगा कि हम पहले श्राचार्य बुद्धदत्त के सम्बन्ध में कुछ विवरस्य दें। श्राचार्य बुद्धदत्त यद्यपि बुद्धघोष के समकालीन थे, परन्तु लंका में यह श्राचार्य बुद्धघोष सं पहले गए थे। लंका में बुद्ध-वचनों का श्रध्ययन करने के परचात जब श्राचार्य बुद्धदत्त भारत के लिए लौट रहे थे तो उनकी नाव का मिलान उस नाव से हुआ, जिसमें बँठकर श्राचार्य बुद्धघोष भारत से लंका जा रहे थे। जैसे वे एक-दूसरे से मिले, उन्होंने एक-दूसरे का श्रीमनन्दन किया श्रीर परिचय प्राप्त किया। श्राचार्य बुद्धघोप ने कहा, "भगवान् बुद्ध के सिद्धान्त ( ब्यास्थाएँ ) सिंहली भाषा में उपलब्ध हैं। मैं उन्हें मागधी भाषा में ख्पान्तरित करने के लिए सिहल जा रहा हूँ।" बुद्धत्त ने उत्तर दिया, "श्रायुष्मन् ! मैं भी सिहल में इसी उत्तर्थ के लिए श्राया था, परन्तु श्रव मेरी श्रायु थोही है, मैं इस कार्य को समाप्त न कर सक्टँगा।" जब ये दोनों स्थितर इस प्रकार संजाप कर रहे थे, तो नावे चल दीं श्रीर फिर उनकी वार्ते स्नाई नहीं हीं।

ऐसा सगता है कि जब उन्होंने एक-दूसरे से विदाई जी तो बुद्धद्त ने बुद्ध्योप सं यह प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी अट्ठकथाओं की प्रतियाँ भारत भेजते रहे, जैसा बुद्ध्योप ने सम्भवतः किया भी। बुद्धद्वत ने बाद में बुद्ध्योप द्वारा की हुई अभिधम पिटक की अट्ठकथाओं का संचेप अभिधम्मावतार में और विनय-पिटक की अट्ठकथाओं का संचेप विनय-विनिष्क्षय में किया। आचार्य बुद्ध्योप के समान राज्य में उरगपुर (वर्तमान उरहेपुर) के निवासी थे। आचार्य बुद्ध्योप के समान उन्होंने भी अनुराधपुर के महाविद्दार में रह कर बुद्ध-अमें का अध्ययन किया था। सिंहल से बीटकर उन्होंने कावेरी नदी के तट पर स्थित एक विदार में बैठकर, जिसे कुख्यतास या विष्यादास नामक एक वैद्याद ने वस्ताया था, अपने प्रन्यों की रचना की।

बुद्धदल के प्रम्थों में घिभधन्मावदार का स्थान सबसे ऊँचा है। यद्यपि यह बुद्धचोष द्वारा धिभधन्म-पिटक पर की गई धट्ठकथाओं का संदेप ही है, फिर भी बुद्धदल ने बुद्धघोष का धम्धानुकरया नहीं किया है। बुद्धघोष ने पाँच दार्शनिक तत्व रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार भीर विज्ञान माने हैं, परन्तु धाचार्य बुद्धदल ने अनका वर्गीकरया और विवेचन चित्त, चेतसिक, रूप धौर निम्बाया (निर्वाय) के रूप में किया है।

श्रव हम अनुपिटक साहित्य के सबसे बड़े नाम (बुद्ध बोष) की और आते हैं। बुद्ध-शासन की सेवा और उसे बिर-स्थिति प्रदान करने के लिए बुद्ध बोष ने क्या किया ? यह निश्चित है कि उनके समान अन्य कोई उदाहरण नहीं हैं। न केवल विशालता की दृष्टि से बिर्क महत्त्व की दृष्टि से भी यह विश्वसनीय नहीं मालूम पड़ता कि एक व्यक्ति ने पालि साहित्य की समृद्धि में इतना बड़ा योग किस मकार दिया!

धार्चार्य बुद्धघोष के व्यक्तिगत जीवन पर जिन मन्यों से कुछ प्रकाश प्रकृत है, उनमें केवल महावंस ही ऐसा है जो समाध्ययाय सामग्री देने का दावा कर सकता है। महावंस के श्रतावा बुद्धघोसुपत्ति, गन्धवंस धौर सासनवंस जैसे भन्य भी है, परन्तु उनमें उपयोगी सूचना श्रास्प मात्रा में ही पाई जाती है।

महावंस के अनुसार बुद्धांष का जन्म बोध-गवा के समीप हुआ। एक मत यह भी है कि तेलंग देश उनकी जन्म-भूसि है। बर्मी लोगों का दावा है कि आवार्ष बुद्धांष का जन्म उनके देश में हुआ। सत्य कुछ भी हो, यह विश्वास किया जाता है कि आवार्य बुद्धांष ने एक लम्बे समय तक बोध-गया में निवास किया। इस समय बोध-गया विहार सिहल के भिष्ठुओं के हाथ में था। चतुर्थ शतान्दी ईसवी में खंकाधिराज कीर्ति श्री मेववर्ण ने महाराज समुद्रगुष्त की अनुमति से बोध-गया में बज़ासन की पूजार्थ आने वाले सिहली तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए एक बिहार बववाया था।

बुद्ध घोष के समय में भारत में पाित बौद्ध-धर्म हतना खोक-प्रिय नहीं रह गया था। संस्कृत का प्रभाव बद रहा था। बौद्ध विद्वानों ने भी बसे खिभव्यक्ति के माध्यम के रूप में स्वीकार कर खिया था। प्रथम शताब्दी ईसवी के खावार्य अश्वधीय ने संस्कृत में खपनी काव्य-कृतियाँ जिलीं। हसी प्रकार नागार्जन, वसुबन्धु और दिक्नाग जैसे महाव विचारकों ने संस्कृत में खिला। गुप्तवंशीय राजाओं ने भी पाित में कोई अभिकृष नहीं दिलाई और संस्कृत को ही संरच्या दिया। इस प्रकार पाित झोंर थेरवाद (स्थविरवाद) दोनों भीर-भीरे भारत में नगयथ अवस्था को बाप्त हुए।

परम्तु बोध-गया के भिद्र, पाँचवी शताब्दी में भी, जब बुद्धांप भिद्र-संब में प्रविष्ट हुए, पाक्ति के प्रति वही अचल निष्ठा राजते थे। उस समय बोध-गया के महाविद्यार के प्रधान महास्थिविर रेवत थे।

उन दिनों हमारे देश में शास्त्रायों का होना एक सामान्य बात थी। बोब , जो बेद-वेदांग में पारंगत और तर्क-विचल्ला था, प्रतिवादियों की तलाश में इधर-उधर धूमने लगा। एक दिन महास्थितिर रेवत ने उसे पतंजिल के सूत्रों का पाठ करते देखा। महास्थितिर उसके उचारण की शुद्धता देखकर इतने प्रभावित हो गए कि सम्भवतः उसको बुद्ध-धर्म में दीचित करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उससे शास्त्रार्थ करने का निरचय किया। घोष ने महास्थितर से पूछा, "क्या तुम इन सूत्रों को समभते हो ।" मिच्न का उत्तर था, "हाँ, मैं समभता हूँ, ये दोष-युक्त हैं"।

महास्थिवर रेवत ने योग-सूत्रों की इस प्रकार समाखोचना की कि घोष बावाक रह गया। तदनन्तर घोष की प्रार्थना पर महास्थिवर रेवत ने बपने सिद्धान्त के प्रस्थापन-स्वरूप अभिधन्म-पिटक की कुछ पंक्तियों को पहा, जिन्हें घोष न समस्य सका चौर उसने पूछा, "यह किसका मन्त्र है ?" महास्थिवर ने उत्तर दिया, "यह बुद्ध-मन्त्र है ।" घोष ने फिर पूछा, "क्या चाप मुक्ते इसे सिखा देंगे ?" महास्थिवर का उत्तर था, "यित तुम नियमानुसार संच में प्रवेश करो।" बोष की उपसम्पदा हुई और तब से वह 'बुद्धघोष' कह कर पुकारा जाने चगा। महास्थिवर रेवत की शिष्यता में बुद्धघोष ने धर्म चौर विनय का अध्ययन किया चौर बुद्ध के सिद्धान्त्रों के सबसे बहे व्याख्याता के रूप में उनकी क्याति हुई।

जिस विहार में बुद्धांय की उपसम्पदा हुई थी, वहीं निवास करते हुए उन्होंने अपनी पहली पुस्तक "जायोदय" जिली। तदनन्तर उन्होंने 'अम्ससंगिया' की अहकथा 'अहसाजिनी' जिली। इसके बाद जब वे परिश्व-सूत्रों की अहकथा जिलने वाले थे, तो उनके गुरु महास्थितर रेवत ने उनसे कहा, "यहाँ सिंहज से केवल मूल त्रिपिटक ही जाया गया है। यहाँ न अहकथाएँ हैं और न विभिन्न आचारों की परम्पराएँ। परम्तु सिंहज द्वीप में महामित महेन्द्र द्वारा मूलतः ले आई गईं और वाद में सिंहजी भाषा में अनुवादित अहकथाएँ हैं। तुम वहाँ जाओ, उनका अध्ययन करो और फिर मागभी भाषा में उनका रूपान्तर करो, ताकि वे सब सोगों के खिए हितकारी हों।"

१. यह दुब्बोर का मौलिक नाम माना जाता है।

अपने गुरु से इस प्रकार आदेश पाकर बुद्धवीय श्रीकंका गए। इस समय वहाँ महानाम नामक राजा राज्य कर रहा था। महाविहार के महाप्रधान नामक भवन में रह कर आचार्य बुद्धघोष ने स्थितर संघपाल से सम्पूर्ण मिहली अट्टकथाओं और आचार्यों की प्रम्पराओं को सुना। उन्हें निश्चय हो गया कि धर्म-स्वामी भगवान बुद्ध का यही अभिप्राय है। तब उन्होंने भिन्न-संघ से यह विनम्न प्रार्थना की, "मैं अट्टकथाओं का अनुवाद सिहली भाषा से मागधी भाषा में करना चाहता हूँ। मुक्ते सब पुस्तकों को देखने की अनुमति दी जाए।" तब भिन्नओं ने उनकी योगयता की परीचा के लिए उन्हें दो पालि गाथाएँ दीं और उनकी न्याख्या करने के लिए कहा। बुद्धघोष ने उन दो गायाओं के न्याख्यास्वरूप सम्पूर्ण त्रिपिटक के सिद्धान्तों का संकलन ही कर दिया और उसे "विसुद्धि-मग्ग" (विशुद्धि-मार्ग) नाम दिया। इससे अत्यधिक सन्तुष्ट होकर भिन्नुओं ने उन्हें अपने समग्र साहित्य को देखने की अनुमित दे दी। अनुराधपुर के प्रम्थकार-परिवेण में निवास करते हुए आचार्य बुद्धचोष ने सिहली अट्टकथाओं के मागधी रूपान्तर किए। इसके बाद वे अपनी मान्-भूमि भारत लीट आए, जहाँ आकर उन्होंने बोधि-चृष्ट की पूजा की।

प्रोफेसर धर्मानन्द कीसम्बी जैसे विद्वान कुछ कारणों से उत्तर-भारत की बुद्ध-श्रोष की जन्म-भूमि न मानकर वर्मी परम्परा के श्रनुसार दिख्य-भारत की यह गौरव प्रदान करते हैं। प्रोफेसर कोसम्बी इस बात में भी सन्देह करते हैं कि बुद्ध्घोप श्राह्मण थे। इस महावंस की इस परम्परा को मानने में कोई गम्भीर श्रापित नहीं देखते कि बुद्ध्घोष श्राह्मण थे श्रीर उनका जन्म उत्तरी भारत में हुआ था।

यह ठीक पता नहीं है कि इस महान पालि-क्याख्याकार का निर्वाण कहाँ हुआ ? कम्बोदिया में एक प्राचीन विहार है, जिसका नाम, 'बुद्धघोष-विहार' है और वहाँ एक जीवित परम्परा यह है कि बुद्धघोष ने श्रपने जीवन के श्रन्तिम दिनों को उस देश में बिताया था। इस विश्वास में सन्देह करने का कोई कारण दिखाई नहीं पहता।

बुद्धघोष का सर्वेश्यम प्रन्थ जिसे उन्होंने सिद्दल में लिखा ''विसुद्धि मगा'' या। ''महावंस'' में इस प्रन्थ के सम्बन्ध में लिखा है कि ''श्रट्ठकथाश्चों के सिद्दत सम्पूर्ण त्रिपिटक का यह संदेप ही हैं"।

बुद्धोष के अन्य प्रन्थों के सम्बन्ध में हम उनके काल-क्रम का ठीक निश्चय नहीं कर सकते, क्योंकि प्रायः प्रत्येक श्रद्धकथा में दूसरी श्रद्धकथाओं का उद्धेख है। अतः श्रान्तरिक साच्य इसमें हमारी सहायता नहीं करता। समन्त्रपासाहिका विनय पिटक की श्रद्धकथा है। येर बुद्ध सिर्फि की प्रार्थना पर यह विस्तृत श्रद्धकथा क्विस्तृ गई थी। इसके अलावा, बुद्धचोष ने पातिमोक्त पर भी एक अट्टकथा खिली, जिसका नाम "कंखावितरणी" या "मातिकट्ठकथा" था। यह भी महाविहार की परम्परा पर आधारित थी और स्थविर सोण की प्रार्थना पर बिखी गई थी।

वृक्षचोध ने प्रथम चार निकार्यों पर भी श्रद्रकथाएँ विवर्धी । इस प्रकार दीघ-निकाय पर सुमंगलविलासिनी, मजिमम-निकाय पर पपंचसूदनी, संयुत्त-निकाय पर सारत्थप्पकासिनी और अंगुत्तर-निकाय पर मनोरथपूरणी, ये चार श्रद्धक्याएँ जिल्ली गई । समंगजविजासिनी सुमंगज परिवेश के स्थिवर दाठानाग की प्रार्थना पर लिखी गई थी। पपंचसूदनी की रचना थेर बुद्धिमत्त की प्रार्थना पर हुई थी। स्थविर बुद्धिमत्त श्राचार्य बुद्ध्घोष के मित्र थे, जिनके साथ वे दिख्या-भारत के मयूर-पट्टन नामक विहार में रहे थे। सारत्यप्पकासिनी एक दूसरे स्थविर ज्योतिपाल (जोतिपाल) की प्रार्थना पर जिखी गई थी । यह कहा जाता है कि ख़द्दक-निकाय के चार प्रन्थों यथा धम्मपद, जातक, खुदकपाठ श्रीर सुत्त-निपात, पर भी बुद्धघोष ने श्चरठकथाएँ जिल्ली । धम्मपद्रठकथा के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का मत है कि यह बुद्धघोष-रचित नहीं है। शैली की विभिन्नता इसका मुख्य कारण बताई जाती है, परन्तु यह विषय की विभिन्नता के कारण भी हो सकती है। जातकट्ठकथा की रचना धाचार्य बुद्धघोष ने श्रन्थदस्ती, बुद्धमित्त श्रीर बुद्धदेव नामक तीन स्थिवरों की प्रार्थना पर की थी। खुद्दक-पाठ श्रीर सुत्त-निपात की श्रट्ठकथा का नाम परमाध्यजीतिका है। श्राधिक सम्भावना यही है कि ये दोनों श्रट्ठकथाएँ श्राचार्य बुद्धधोष के द्वारा न बिखी जाकर इसी नाम के किसी भ्रम्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई थीं।

श्रमिधम्म-पिटक के सात प्रम्थों पर भी श्रावार्य हुद्द्योष ने श्रट्ठकथाएँ किसी हैं। इनमें श्रट्ठसालिनी धम्मसंगणि की श्रट्ठकथा है श्रीर सम्मोहिवनोदनी विभंग की। शेष पाँच प्रम्थों श्रथीत् धातु-कथा, कथा-वर्ध्य, पुग्गलपञ्जत्ति, यमक श्रीर पट्ठाम की श्रट्ठकथाशों का संयुक्त नाम 'प्रम्वप्यकरण्ड्ठकथा' है। ये सब श्रट्ठकथाएँ प्राचीन सिहली श्रट्ठकथाओं श्रीर महाविहार की परम्परा पर श्राधारित है।

खुद्रघोष के बाद एक अन्य अट्ठकयाकार का नामोह्खेल करना भी यहाँ आवश्यक होगा। यह थेर धम्मपाल हैं जो भारत के दिच्च -पूर्वी किनारे पर बद्दि-तित्थ नामक स्थान में रहते थे। सम्भवतः उनका जन्म भी दिच्च -भारत में हुआ या। चूँ कि उनकी अट्ठकथाओं में खुद्धघोष के नाम का उल्लेख हैं, आतः यह निश्चित है कि वे बुद्धघोष के बाद हुए। खुद्दक-निकाय के जिन अन्यों पर आधार्य खुद्धघोष ने अट्ठकथाएँ नहीं जिलीं, हन पर अट्ठकथाएँ जिल्लों का काम आधार्य अम्मपाल ने किया। हम प्रकार अम्मपाल ने उदान, हतियुक्तक, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरीगाया

चौर चिरियापिटक पर चट्ठकथाएँ जिल्हीं, जिलका संयुक्त नाम "परमध्यदीपनी" है। बुद्धचोष-कृत "विसुद्धि-मगा" पर उन्होंने "परमध्यमंजूला" नामक टीका भी जिल्ही। धम्मपाल की चट्ठकथाएँ भी मौलिक निहल्ली प्रन्थों पर चाधारित हैं चौर यह सम्भव है कि चाचार्य धम्मपाल ने इविद भाषा में विल्लित व्याक्याचा का भी कुछ चाश्रय लिया हो, जो उन्हें दिच्या-भारत में प्राप्त हो सकीं। पालि चट्ठकथाचों की तुलना चक्सर भाष्य-साहित्य से की जाती है, परम्तु यह सर्वांश में ठीक नहीं है। पालि चट्ठकथाचों की चपनी विशेषताएँ हैं जो मंस्कृत के भाष्य-साहित्य में विक्कुल नहीं मिलतीं। उदाहरणतः पालि चट्ठकथाकारों ने जिस ऐतिहासिक बुद्धि का परिचय दिया है, इस जैसी कोई वस्तु हमें संस्कृत के भाष्य-साहित्य में वहीं मिलतीं।

## संस्कृत ग्रन्थकार

श्रावधोष, नागार्जुन, बुद्धपालित श्रीर भावविवेक, श्रसंग श्रीर वसुवन्धु, दिङ्गनाग श्रीर धर्मकीर्ति

जबिक थेरवाद बौद्ध-धर्म का साहित्य पालि में है, सर्वास्तिवाहियों ने (जो होनयानियों में गिने जाते हैं) तथा महायानियों ने संस्कृत को अपने धार्मिक साहित्य का माध्यम चुना है। संस्कृत बौद्ध-धर्म के इतिहास से सम्बन्धित कुछ प्रम्थकारों का विवेचन यहाँ किया जाता है।

कनिष्क के समकालीन श्ररबघोष एक महान बौद्ध कवि श्रीर दाशनिक थे। न केवल बौद्ध दर्शन के इतिहास में, विलक्ष संस्कृत काव्य की सम्पूर्ण परम्परा में उनका एक अपना स्थान है। महाकवि श्ररबघोष, बाल्सीकि के, जिन्हें उन्होंने 'श्राद्धि कवि' श्रीर 'श्रीमान्' कह कर पुकारा है, एक महत्त्वपूर्ण उत्तराधिकारी ये श्रीर स्वयं कालिदास श्रीर भास के पूर्वणामी थे। भारत श्रीर उसके बाहर श्रनेक विद्वानों का विश्वास है कि कालिदास श्रानेक बातों में उनके श्ररणी थे। बौद्ध विचार के इतिहास में सबसे महान कार्य जो श्ररवणीय ने किया है, वह है बुद्ध-भक्ति पर उनके द्वारा बल देना। यद्यपि महायानी शिद्धाएँ श्ररवशीय के समय से प्रायः दो या तीन श्रताब्दी पूर्व प्रचार में श्रा रही थीं, परन्तु उनकी सर्वप्रथम प्रभावशाली श्रीमन्यिक श्ररवशीय की रचनाश्रो में ही हुई है, यश्रप स्वयं श्ररवशीय सर्वस्तित्ताद सम्प्रदाय के श्रन्थायी थे।

श्रश्वकोष के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में हमारी जानकारी बहुत कम है। श्रपनी काष्य-कृतियों के श्रन्त में जो श्रद्ध सूचना महाकवि ने दी है, उससे क्षात होता है कि वे साकेत (श्रवोध्या) के निवासी थे और शनकी माता का नाम सुवर्षाची था। बुद्ध-चरित, सौन्द्रानन्द् श्रौर सारिपुत्र-प्रकरण, इन श्रपनी तीन प्रसिद्ध काष्यकृतियों में से प्रत्येक के श्रन्त में कवि ने कहा है, "श्रार्यसुवर्णाषीपुत्रस्य साकेतकस्य
भिष्कोराचार्यभदन्तारववोषस्य महाकवेर्महावादिनः कृतिरियम्।" इससे स्पष्ट प्रकट
होता है कि श्रर्यकोष एक महान कवि होने के साथ-साथ एक विद्वान श्राचार्य,
श्रादरणीय बौद्ध-भिष्क श्रौर न्यायविद्या में पारंगत एक महान तार्किक भी थे।

बुद्द-चरित और सीन्द्रानन्द महाकवि अश्ववोष के दो महस्वपूर्ण काव्यप्रमथ हैं। बुद्ध-चरित एक महाकाव्य है, जिसमें एक उदास और परिद्युद्ध शैकी में,
यद्यपि काफी संयम के साथ, बुद्ध को जीवनी का वर्णन किया गया है। यह काव्य
प्रपने मौत्निक रूप में, जैसा कि वह सातवीं शताव्दी ईस्वी में इ-स्सिंग को चीनी
श्रजुवाद में विदिष्ठ था, २८ सर्गों में था। तिव्वती अनुवाद में भी इतने ही सर्ग
हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस महाकाव्य के मौत्निक संस्कृत
रूप में भी इतने ही सर्ग रहे होंगे। इनमें से भाज संस्कृत में केवल १७ सुरचित
हैं, जिनमें भी प्रारम्भ के केवल १३ सर्ग ही प्रामाणिक माने जाते हैं। इ-स्सिंग ने
लिखा है कि उनके समय में यह मनोरम काव्य भारत के पाँचों भागों तथा दिखा विस्मुद्ध के देशों में सब जगह पढ़ा और गाया जाता था। इस महाकाव्य में अश्ववोष
ने हमें भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों का सर्वोत्तम विवश्या ही नहीं दिया है,
बिस्क भारत की पौराणिक परम्पराभों के सम्बन्ध में अपने विश्वकोश जैसे ज्ञान
तथा प्राग्वीद्यकालीन दार्शनिक नयों, विशेषतः सांख्य, के सम्बन्ध में अपनी बहुज्ञता
का भी परिचय दिया है। सीन्दरानन्द काव्य में भगवान बुद्ध के द्वारा अपने मौसेरे
भाई नन्द को डय-सम्पादित करने का वर्णन है।

उपर्यु क दो महस्वपूर्ण काव्य-प्रन्थों के कतिरिक्त अरवधोष ने तीन नाटक भी जिले, जिनकी खोज एव० लूदर्स ने इस शताब्दी के धारम्भ में मध्य-एशिया के तुर्फान प्रास्त में की। इनमें सारिपुत्र प्रकरण, जो नौ धंकों में एक प्रकरण है, सबसे अधिक महस्वपूर्ण है। संस्कृत साहित्य का यह प्राचीनतम नाटक है जो अभी तक प्राप्त हुआ है। धरवघोष ने एक गीति-काब्य भी जिला जिसका नाम "गण्डी-स्तोत्र गाथा" है। इसमें खम्बरा छुन्द में जिली हुई २१ गाथाएँ हैं। ई० एच० जोहस्टन ने इसके धरवघोष-कृत होने में सन्देह प्रकट किया है। परम्तु विटरनिरक्त का कहना है कि, "यह एक सुन्दर रचना है जो रूप और विषय दोनों इष्टियों से धरवघोष के धनुरूप है।" 9

इस्ट्री ऑफ इंग्डियन लिटरेचर, जिल्ह दूसरी, (क्लकसा विस्वविधालय, १६३३), पृष्ठ २६६ ।

नागार्जुन, जो शातवाहन राजा यक्तश्री गौतमीपुत्र (१६६—१६६ ई०) के समकालिक भीर मित्र थे, एक भ्रति उच्च व्यक्तित्व के बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दर्शन के इतिहास में उन्होंने एक युग का निर्माण किया और उसे एक नया मोइ दिया। उन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, जो शून्यवाद भी कहलाता है। नागाज न के समान तार्किक विश्व-इतिहास में कोई दूसरा नहीं हुआ। उनका महान दार्शनिक प्रन्थ माध्यमिककारिका या माध्यमिक-शास्त्र है, जिसमें २७ परिच्छेदों में ४०० कारिकाएँ हैं। यह उनके दर्शन का आधारभूत प्रन्थ है। महायान-पूत्रों में निहित्त उपदेशों का इस प्रन्थ में संसेप किया गया है। इसमें ऊँची दार्शनिक उद्दान भीर खेखक की तर्क-विद्या में सूचम भन्तद हि का परिचय मिलता है। इस एक प्रन्थ से पता लग जाता है कि कितने महान मेधावी पुरुष नागार्जुन थे भीर किस प्रकार वे हमारे भ्रतीत भीर वर्तमान के चिन्तकों में सबसे स्विष्ठ तेज के साथ चमकते हैं।

नागार्जन की जीवनी के अनुसार, जिसका अनुवाद चीनी भाषा में कुमारजीव ने सन् ४०४ ई० में किया, नागार्जन का जम्म दिख्या-भारत में एक ब्राह्मण
परिवार में हुआ था। युश्चान च्चांग का कहना है कि उनका जन्म दिख्या कोशल
या प्राचीन विदर्भ (बरार) में हुआ था। नागार्जुन ने सम्पूर्ण त्रिपिटक का ६० दिन
में अध्ययन कर लिया, परन्तु इससे उनको मन्तोप नहीं हुआ। हिमालय के निवामी
एक अत्यन्त वृद्ध भिद्ध से उन्हें मदायान-सूत्र प्राप्त हुए, परन्तु उनके जीवन का
अधिकांश समय दिख्या-भारत के श्री पर्वत या श्री शंलम् में बीता, जिसे उन्होंने
बौद्ध-धर्म के प्रचार का एक अद्वितीय केन्द्र बना दिया। तिच्बती वर्णनो का कहना
है कि नागार्जन कुछ दिन नालन्दा में भी रहे। युश्चान च्वांग ने संसार को प्रकाशित
करने वाले चार सूर्यों का उल्लेख किया है। उनमें एक नागार्जन थे। शेष तीन थे
अश्वविष, कुमारलच्य (दुमारलात) और आर्यदेव। निःसन्देह, एक विचारक के
रूप में, नागार्जन की भारतीय दर्शन के इतिहास में तुलना करने वाला कोई दूसरा
नहीं है। टी॰ वाटर्स ने नागार्जन को ठीक ही ''उत्तरकालीन कोइ-धर्म का एक
महान आश्वर्य और रहस्य'' कहा है।

चीनी श्रनुवादों में प्राप्त करीब बीस रचनाएँ नागार्ज न-कृत बताई जाती हैं। इनमें से १८ का उल्लेख बुनियु नंजियो ने अपनी पुस्तक-सूची में नागार्ज न-कृत रचनाओं के रूप में किया है। जैसा हम अभी निर्देश कर चुके हैं, नागार्ज न की

१. भान युभान व्यांग्स दं बेब्स इन इंग्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २०३।

प्रमुख रचना माध्यमिक-कारिका या माध्यमिक-शास्त्र है। नागार्जु न ने स्वयं इस प्रम्य की व्याक्या की जो ''झकुतोभया'' के नाम से प्रसिद्ध है। ' यहाँ नागार्जु न की एक झन्य कृति का और निर्देश कर ऐना चाहिए और वह है ''सुहरुकेख'', जिसे उन्होंने एक पन्न के रूप में भ्रपने मित्र यज्ञश्री गौतमीपुत्र को खिखा। इ-स्सिंग ने अपनी भारत-यात्रा के समय इस प्रभूत नैतिक महत्त्व बाली ग्चना को बालकों के द्वारा कयउस्थ किए जाते और वयस्का के द्वारा जीवन-पर्यन्त अनुशीलन किए जाते देखा था। यह रचना हमें असिन्दम्ध रूप से बताती है कि नागार्जु न ध्वंसारमक विचारक मात्र न थे, बिक्क नीति और सदाचार का उनके दर्शन में भी उत्तना ही महत्त्वपूर्ण स्थान है जितना धम्य किसी दार्शनिक नय में।

नागार्जु न द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के मुख्य ब्याक्याकारों मे यहाँ स्थिविश वृद्धपाजित और भावविवेक (या भन्य) का नामोक्खेख करना आवश्यक होगा। ये दोनों विचारक पाँचवीं शताब्दी ईसवी में आविभू त हुए और बौद दर्शन के इतिहास में उनका विशेष महत्त्व इस कारण हैं कि उन्होंने तर्क के क्रमशः 'प्रासंगिक' और 'स्वातन्त्र' सम्प्रदायों की स्थापना की। आर्यदेव, शान्तिदेव, शान्तरिक और कमलशीज माध्यमिक सम्प्रदाय के अन्य प्रसिद्ध विचारक हैं।

दो तेजस्वी बन्धु, धसंग घोर वसुबन्धु, जिनका समय ईसा की चौयी शताब्दी है, उन सजनात्मक विचारकों में हैं, जिन्होंने बौद्ध दर्शन के शास्त्रीय युग को जन्म दिया। धसंग वसुबन्धु के बढ़े भाई थे। वसुबन्धु से छोटे एक घौर माई थे जिनका नाम विरिष्ण्यवस्य था। इस प्रकार ये तीन भाई थे। धसंग घौर वसुबन्धु का जन्म गन्धार देश के पुरुषपुर (पेशावर) नगर में हुआ था। वे कौशिक गोश्र के बाक्ष्या थे और वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। उनकी शिषा काश्मीर में हुई, जहाँ उन्होंने विभाषा-शास्त्र को पदा। धारम्भ में धसंग और वसुबन्धु सर्वास्त्रियाद के धानुयायी थे, जिमका उन दिनों काश्मीर धीर गन्धार में बोलबाला था। उन्होंने कुछ दिनों के लिए धयोध्या की भी यात्रा की। वसुबन्धु के जीवनी-सेखक परमार्थ का कहना है कि वसुबन्धु की मृत्यु धयोध्या में ही धस्सी वर्ष की धवस्था में हुई।

असंग योगाचार या विज्ञानवाद बौद्ध मत के सबसे श्राधिक अभावशासी श्राचार्य माने गए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से उनके श्रनुज वसुबन्धु ने भी सर्वास्तिवाद को जोडकर विज्ञानवाद का सहारा जिया। श्रसंग मैत्रियनाय के शिष्य थे जिन्हें

तिब्बती पाठ का संस्कृत-ऋनुवाद स्वर्गीया कुमारी इन्दु दातार ने वस्वई विश्व-विद्यालय की डाक्टर की उपाधि के लिए किया था, बो अभी प्रकाशित नहीं दुष्पा है।

विज्ञानवाद का प्रवर्षक माना जाता है। क्रसंग के मुख्य क्रम्थ हैं—महायान-संपरिष्णह, प्रकरण-क्षायंवाचा, योगाचार-भूमि-शास्त्र और महायान सूत्राजंकार। कित्तम दो कृतियों का नैतिक क्रोर सैद्धान्तिक दृष्टियों से बहुत श्रिषक महस्व है। योगाचार-भूमि-शास्त्र के मूल संस्कृत रूप की लोज महापिष्डत राहुल सांकृत्यायन ने की है। यह ग्रम्थ १७ भूमियों में विभक्त है और योगाचार मत के ब्रानुसार साधना-माग का वर्णन करता है। महायान-सूत्रालंकार क्रसंग और उनके गुरु मैत्रेयनाथ की संयुक्त रचना है। कारिकाएँ मैत्रेयनाथ के द्वारा लिखी गई थीं और उनकी व्याक्या क्षसंग के द्वारा।

वसुबन्तु, जिन्होने श्रपने श्रग्रज श्रसंग की प्रेरणा पर महाबान बौद-धर्म के विज्ञानवाद मत को स्वीकार कर लिया. सर्वास्तिवाद बौद्ध-धर्म की वैभाषिक शाखा के एक प्रसिद्ध चाचार्य थे। उनका सबसे महान ग्रन्थ ''चिभिधर्म कोश'' है, सो समय जीद दर्शन का एक विश्व-कोश ही है । मुलतः इस प्रन्थ को रचना सर्वास्तिवाद के वैभाषिक मत के श्रनुसार हुई थी जो उस समय काश्मीर में श्रस्यन्त प्रभावशाली था। लेखक ने इस प्रन्थ के शन्त में स्वयं कहा है, "काश्मीर वैभाषिक नीति सिद्धः प्रायो मयायं कथितोऽभिधमः ।'' ६०० कारिकाधो मे लिखे गए इस महान प्रन्थ से पृशिवा में बौद्ध-धर्म के प्रचार में बड़ी महायता मिली। श्रभिधर्म-कोश के दर्शन की स्वाख्या यहाँ नहीं की जा सकती। यह कहना पर्याप्त होगा कि प्रारम्भ से ही इस प्रनथ की प्रशंसा बीद चेत्रों में ही नहीं बल्क प्रन्यत्र भी की गई है। सातवी शताब्दी ईस्बी के महाकवि बारा भट्ट ने अपने 'हर्ष-चरित' में बौद-भिन्न दिवाकरमित्र के आश्रम का वर्णन करते हुए वहाँ शुकों को भी 'कांश' ( श्रभिधर्म-कोश ) की ज्याख्या करते दिखाया है । ''शुकैरिय शाक्यशासनकुशक्तै । कोशं समुपदिशद्धिः ।'' वसुबन्धु ने धपने 'ब्रभिधर्म-कोश' पर स्वयं भाष्य जिल्ला । इस ब्रभिधर्म-कोश भाष्य पर 'स्फ़रार्था' नामक स्याख्या जिल्लने वाले शाखार्य यशोमित्र का कहना है कि अवनी शाध्यात्मिक प्राप्तियों के कारण बाचार्य वसवन्ध अपने समकालीनों में 'दिसीय बढ़' के नाम से

१. इनमैं अभी हाल में प्रोफेसर प्रह्लाद प्रधान द्वारा एक अपूर्ण इस्तलिखित शित के आबार पर सम्पादित और विश्वभारती स्टडीज, शान्ति निकेतन, द्वारा प्रकाशित "अभिधर्मन्समुख्यय" को भी जोड़ा जा सकता है।

२. इमकी इस्तिलिखित प्रति की खोज महापिश्वत राहुल मांकृत्यायन ने तिब्बत में की है भीर ऐसा समक्षा जाता है कि प्रो० प्रह्वाद प्रथान ने इसका सम्पादन जयसवाल रिसर्च इन्स्टीटयूट, पटना, के द्वारा प्रकाशन के लिए किया है।

प्रसिद्ध थे। "यं बुद्धिमतामम्यं द्वितीयमिष बुद्धिमत्याहुः।" किसी मनुष्य के जिए यह प्रशंसा साधारण नहीं है। श्रमिधर्म-कोश पर जो विस्तृत स्याक्यापरक साहित्य लिखा गया है, उससे पता लगता है कि कितना विस्तृत प्रभाव इस प्रम्थ का लोगों के मन पर पदा है। श्रमिधर्म-कोश के श्रलावा वसुवन्धु की एक श्रन्य महत्त्वपूर्च कृति 'परमार्थ-सप्तित' है जो उन्होंने श्रपने समकालीन प्रसिद्ध सांक्याचार्थ विन्ध्यवासी की रचना 'सांक्य-सप्तित' के खयडन के रूप में जिली थी। 'तर्क-शास्त्र' भीर 'वाद-विधि' नामक दो रचनाएँ वसुवन्धु ने न्याय पर भी खिली । एक महायानी श्राचार्य के रूप में उन्होंने सद्धर्म पुरवरीक-स्पृत्र, महापरिनिर्वाण-स्त्र श्रीर वस्त्रच्छिंदिका-प्रज्ञापारमित्रा पर ब्याक्याएँ लिखी। श्राचार्य वसुवन्धु ने एक छोटी श्रीर श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना 'विद्याप्त-मात्रता-सिद्धि' भी हमें दो है, जो 'विशिका' श्रीर 'त्रिशिका' के दो क्पों में पाई जाती है, जिनमें क्रमशः बीस श्रीर तीस कारिकाएँ हैं।

बौद्ध न्याय के इतिहास में दिङ्नाग का स्थान अत्यन्त सँचा है। वे वस्तुतः बौद्ध न्याय के संस्थापक ही हैं भीर सामान्यतः मध्ययुगीन न्याय के वे पिता कहे गए हैं। उनका जीवम-काल पाँचवी शताब्दी का झादि भाग है। विब्बती स्नोतों के भनुसार दिङ्नाग का जन्म काञ्ची के समीप सिंहवक्त्र नामक स्थान में एक ब्राह्मण-परिवार में हुआ। पहले वे हीनयान बौद्ध-धर्म के वाल्सीपुत्रीय सम्पदाय के अनुवायी थे, परन्तु बाद में महायान के उपदेशों में उनका अनुराग हो गया । तिन्वती परम्परा के अनुसार वे वसुबन्धु के शिष्य थे। दिङ्नाग नालन्दा महाविहार में भी गए, जहाँ उन्होंने सुदुर्जय नामक एक ब्राह्मण तार्किक को शास्त्रार्थ में परास्त किया। उन्होंने शास्त्रार्थ करते हुए भोडिविश ( उड़ीसा ) भौर महारद्ग ( महाराष्ट्र ) का भी भ्रमण किया। कहा जाता है कि उदीसा के एक जंगल में बनकी मृत्यु हुई। दिक्नाग ने न्याय सम्बन्धी करीब एक सौ पुस्तकें लिखीं । इनमें से बनेक तिम्बती और चीनी अनुवाहों में सुरक्ति हैं और बुनियु नंजियों ने अपनी पुस्तक-सुची में उनका उरुक्षेख किया है। इ-स्सिंग ने लिखा है कि उसकी भारत-यात्रा के समय दिखनाग की पुस्तकों का मध्ययन पाठ्य-पुस्तकों की तरह होता था। हिङ्नाग का सबसे मधिक महस्वपूर्ण अम्थ प्रमाण-समुख्य है। इसके खलावा उनके मुख्य प्रन्थ हैं : न्याय-प्रवेश, हेतुचक-दमरू, प्रमाण-शास्त्र, न्याय-प्रवेश श्रीर श्रातम्बन-परीशा, जो सब क्लिप्ट श्रीर दुरूह शैजी में खिले गए हैं। दिस्ताग ने अपने ग्रन्थों में आचार्य वास्यायन के द्वारा न्याय-भाष्य में प्रतिपादित कुछ सिद्धान्तों का लगडन किया था । बाद में बारस्यायन

१. सुदार्था की प्रारम्भिक पंक्तियाँ।

के पच का समर्थन करते हुए उद्योवकर भारद्वाज ने भएना 'न्याय-वार्विक' किला । इस प्रकार आचार्य दिक्नाग बौद्ध भौर श्रोत परम्पराभों के न्याय की मिलाने वाली एक महस्वपूर्ण कही हैं।

भाषार्य धर्मकीर्ति दिङ्गाग के एक उत्तराधिकारी श्रीर श्रद्धितीय प्रतिभा के नैयायिक थे। उनका जन्म चील देश के तिरूमलई नामक प्राप्त में हुआ था। डा॰ रचेरवास्की ने सच ही उन्हें भारत का "कायट" कहा है। इनके ब्राह्मण प्रति-वादियों ने भी उनकी तर्क-शक्ति की उत्क्रष्टता को स्वीकार किया है। धर्मकीति का समय सातवीं शताब्दी ईसवी है। दिङनाग के शिष्य ईश्वरसेन से उन्होंने न्याय पदा । बाद में वे नाजन्दा महाविहार चले गए और वहाँ के संघ-स्थविर और उस समय के प्रसिद्ध विज्ञानवादी श्राचार्य धर्मपाल के शिष्य हो गए। एक महान दार्शनिक विचारक भीर सुषम दाकिक के रूप में धर्मकीति का नाम भ्रमी तक अन्धकारावृत था । महापरिहत राहज सांकृत्यायन ने तिब्बत में धर्मकीति के सबसे बहे प्रन्थ 'प्रमाण-वार्तिक' की उसके मूल संस्कृत रूप में खोज कर न देवल बौद-धर्म की बल्कि सामान्यतः सम्पर्ण भारतीय न्याय की श्रकथनीय सेवा की है। धर्मकीतिं द्वारा बिबिव भ्रम्य महत्त्वपूर्ण अन्य हैं : प्रमाण-विनिश्चय, न्याय-बिन्दु, सम्बन्ध-परीचा, हेतु-बिन्दु, वाद-न्याय ग्रीर समानान्तरसिद्धि । इन सब ग्रन्थों का विषय प्रायः बीह प्रामाण्यवाद है और इनमें उच्च दार्शनिक प्रतिभा और सुपम चिन्तन के दर्शन होते हैं। उत्तर कालीन बौद्ध-धर्म प्रमाख-मीमांसा में कितनी खँची उदान उह सका. इसके दर्शन हमें धर्मकीर्ति की रचनाओं में होते हैं। सम्पूर्ण भारतीय न्याय शास्त्र के विकास में भी उनका अपना स्थान है। धर्मकीति ने अपने प्रन्थों में उद्योतकर के 'म्याय-वातिक' का खबदन किया था। इससे प्रेरणा पाकर वाचरपति मिश्र ने नहीं शताब्दी में धपनी 'स्याय-वार्तिक-सारपर्य टीका' खिली, जिसमें स्याय-वार्तिक कार के पत्र का समर्थन किया गया।

#### तिब्बत

## षाचार्य दीपंकर श्रीज्ञान

चार्चार्य दीपंकर श्रीज्ञान का नाम उन भारतीयों में कप्रयी है, जिन्होंने भारत और तिब्बत को सांस्कृतिक रूप से समीप जाने के जिए निःस्वार्य कार्य किया।

<sup>े</sup> इस मन्य की व्याख्या, जिसका नाम 'प्रमाया-वातिक-माध्य' या 'वार्तिक-मालेकार' है, प्रावकर अप्त द्वारा लिखी गई थी, बिसे व्ययस्त्राल इन्स्टीट्यूट, पटना, ने सन् १६५३ में प्रकाशित किया है।

तिक्वत में उनका नाम केवल बुद्ध और पद्मसम्भव के बाद खिया जाता है। निःसन्देह जितने भारतीय विद्वान भारत से तिब्बत गए उनमें सबसे महान आचार्य शान्तरचित और उनके शिष्य कमलशोल थे। आचार्य दीएंकर भी महान विद्वान थे और उपर्युक्त दो की अपेका वे इस बात में अधिक हैं कि उन्होंने अमूस्य संस्कृत ग्रन्थों को तिब्बती भाषा में जम्य बनाया। तिब्बती क्षोग आचार्य दीपंकर को अतिश या स्वामी श्री अतिशया (जो-बो-जें पत्न-दन अतिश) कह कर भी प्रकारते हैं।

धाचार्यं दीपंकर के पिता राजा कल्याया श्री थे। उनकी माता का नाम श्री प्रभावती था। उनका जन्म सन् १८२ ई० में पूर्वी भारत के सहीर नामक स्थान में हुआ। जिस कल्याया श्री प्रासाद में दीपंकर का जन्म हुआ उसके धनतिवृर विक्रम-विहार था जो विक्रमशीला-विहार या विक्रमशिला-विहार भी कहलाता था। आधार्य दीपंकर का जन्म बंगाल में हुआ वा बिहार में, इसके सम्बन्ध में एक व्यर्थ का विवाद खलता रहा है। प्रामायिक तिब्बती स्रोतो का असन्दिग्ध कथन है कि आधार्य दीपंकर भागलपुर में पैदा हुए थे।

दीपंकर के माता-पिता का विक्रमशीका विहार से, जो उस समय बौद्ध जगत में विस्तृत रूप से ज्ञात था, घनिष्ठ सम्बन्ध था। अनुश्रुति का कहना है कि आचार्य दीपंकर के जन्म के समय उनके माता-पिता नवजात शिद्ध के साथ ४०० रघों के जुलूस को लेकर इस विहार में पूजा के लिए गए। राजा कल्याया श्री के तीन पुत्र थे, पद्मगर्भ, चन्द्रगर्भ और श्रीगर्भ। इनमें द्विसीय चन्द्रगर्भ ही भिष्क होने के बाद दीपंकर श्रीज्ञान कहन्नाए।

जैसा उच्च वर्ग के लोगों के खड़कों के लिए इस समय रिवाज था, ज्योतिषियों ने चन्द्रगर्भ के जन्म के समय उसके सम्बन्ध में धनेक धारचर्यजनक भविष्यवाणियाँ कीं। चन्द्रगर्भ एक चतुर बालक था और तीन वर्ष की धवस्था में ही पढ़ने भेज दिया गया। ग्यारह वर्ष की धायु तक उसने न केवल लिखना, पढ़ना और गणित सील लिया, बहिक वह एक वैयाकरण भी हो गया। चूँ कि कुमार चन्द्रगर्भ धपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, इसिलए सिंहासन पर बैठना इसके भक्तय में नहीं था।

उन दिनों उच शिचा केवस विद्वारों में मिस सकती थी। सीमान्यवश विश्व-विक्यात विक्रमशीक्षा महाविद्वार राज-प्रासाद से अधिक दूर नहीं था, परन्तु नासन्दा का फिर भी अधिक सम्मान था। एक दिन अकस्मात् राजकुमार चन्द्रगर्भ धूमतै-भूमते पास के जंगक्ष में निकल नया, जहाँ उसे एक कुदिया में निवास करते आवार्य जितारि भिक्षे । जितारि इस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान और वैवाकरण थे । उन्होंने कुमार से पूका, "तुम कीन हो ?" कुमार ने उत्तर दिया, "मैं इस देश के राजा का पुत्र चन्द्रगर्भे हूँ।" जितारि ने इस उत्तर को गर्वपूर्ण समका और कुमार को फटकारते हुए कहा, "हमारे यहाँ राजा या दास कोई नहीं है। यदि तू देश का शासक है, तो यहाँ से भाग जा।"

यह चौरासी सिद्धों का युग था भीर विज्ञोपा भीर नारोपा भभी जीवित थे। यद्यपि जितारि की गणना चौरासी सिद्धों में नहीं थी, फिर भी कुमार को यह मालूम था कि जितारि ने एक महान विद्वान होते हुए भी संसार को कुोड़ दिया है। अस्यन्त विनन्नता के साथ कुमार ने जितारि से कहा कि उसकी इच्छा संसार को कुोड़ने की है। इस पर जितारि ने कुमार को बाज़न्दा जाने की सज़ाह दी, क्योंकि वह जानता था कि यदि कुमार अपने बाप की राजधानी के पास भिष्ठ-पद की उप-सम्पदा कोगा तो वह अपने अभिमान की भावना को जीत नहीं सकेगा।

किसी प्रकार अपने माता-पिता से अनुमति लेकर जब हुमार चन्द्रगर्भ इष्ट्र् सेवकों के सिद्दित नालन्दा गया तो नालन्दा के राजा ने आरवर्ष प्रकट करते हुए पूझा, "विक्रमशीला-महाविहार तो नुम्हार पड़ीस में ही है। तुम उसे कोइकर यहाँ क्यों आए?" इस पर कुमार ने नालन्दा की प्रशंसा की। राजा ने उसकी सिफारिश नालन्दा विहार में लिए जाने की कर दी और कुमार चन्द्रगर्भ भिन्न बोधिभद्र की सेवा में उपस्थित हुआ, जो उस समय नालन्दा विहार के प्रधान थे। भिन्न होने के लिए चूँकि बीस वर्ष की आयु की आवश्यकता थी और कुमार चन्द्रगर्भ अभी ग्यारह वर्ष ही का था, इसलिए उसे नो वर्ष अभी और उहरना पड़ा। इस बीच आवार्य बोधिभद्र ने उसे श्रामयोर की दीचा दे दी और उसका नाम दीपंकर श्रीझान रख दिया। 'दीपंकर' बीद परम्परा में एक श्रत्यन्त पवित्र नाम है, क्योंकि इस नाम के एक बुद ऐतिहासिक बुद भगवान शाक्यमुनि से बहुत पहची हो चुके हैं। उनके नाम के साथ 'श्रीझान' इसलिए जोड़ विया गया कि आगे चस्न कर उनसे एक विद्रान बनने की आशा की जाती थी।

आषार्य बोधिसद्र के गुरु सैन्नीगुप्त इस समय जीवित थे। इन्होंने विद्वत्ता के मार्ग को द्वोदकर सिद्धों की जीवन-पद्धति श्रपनाती थी। इसविष् उनका इस समय नाम सैन्नीपा श्रद्धयवन्त्र वा श्रवधृतिपाद् था। एक दिन बोधिसद्र श्रपने नदीन शिष्य दीपंकर श्रीज्ञान को जेकर, जिसकी श्रवस्था उस समय बारइ वर्ष की थी,

इस नाम पर टिप्पणी इस अध्याय के अन्त में संलग्न परिशिष्ट में देखिए।

अवध्तिपाद के पास गए, जो राजगृह में उस समय रह रहे थे। बोधिभद्र ने भवध्तिपाद से प्रार्थना की वह दीपंकर श्रीज्ञान को भपना शिष्य बना खें, जिसे उन्होंने स्वीकार कर खिया। भठारह वर्ष की भवस्था तक दीपंकर श्रीज्ञान इन्हीं सिद्ध आचार्य मैत्रीपा भद्रयवश्र या भवध्तिपाद के पास राजगृह में रहे और इस बीच उन्होंने धार्मिक प्रन्थों का भन्नशीखन किया।

इन दिनो मन्त्र-यान भौर सिद्ध-यान का जार था। यतः इनका अध्ययन भी दीएं-कर श्रीज्ञान ने आवश्यक समका। इसके लिए उन्हें नारोपा (नाडपाद या नरीत्तमपाद) जैसा गुरु मिल गया। नारोपा न केवल एक सिद्ध था, बिक्क एक महान विद्वान भी। उन दिनो नाजन्दा और विक्कमशीला के प्रवंशार्थियों को भनेक कठिन परीचाएँ उत्तीर्थ करनी पड़ती थी। तभी उनका प्रवंश इन विश्वविद्यालयों में हो सकता था। विक्कमशीला के प्रयंक दरवाले पर एक कुशल विद्वान होता था। नारोपा के अधिकार में उत्तर का दरवाला था। राजगृह से दीपक्षर नारोपा के पास गये और ग्यारह वर्ष तक उनकी शिष्यता में रहे। दीपक्षर के भितरिक्त नारोपा के कई अन्य शिष्य भी थे, जैसे कि प्रजारचित, कनकश्री और माणकश्री, जो सब बाद में प्रसिद्ध विद्वान हुए। विदेशों से भी नारोपा के पास पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे। तिब्बत के प्रसिद्धतम सिद्ध और कवि मिला-रेपा के गुरु मर्पा नारोपा के एक शिष्य थे।

दीपक्षर ने विक्रमशीला में अपना अध्ययन समाप्त कर लिया, परन्तु उनकी ज्ञान-पिपासा शास्त नहीं हुई। उन दिनो बोध-गया के वक्रासन महाविहार के प्रधान मिश्र की विद्वसा के खिए बड़ी ख्याति था। उनको वक्रासनीपाद (दोर्जे दन्पा) कह कर पुकारा जाता था, यद्यपि यह उनका वास्त्रविक नाम नहीं था। दोपक्षर श्रीज्ञान वक्रासन के मित्र विद्वार में गये जहाँ उन्होंने महाविनयधर शोलरिक्त से दो वर्ष तक बिनय-पिटक को पढ़ा। इस प्रकार ६१ वर्ष की आयु में दीपंकर श्रीज्ञान त्रिपिटक और तस्त्रों के महापिश्रत हो नए।

दस समय सुवर्य-द्वीप (आधुनिक सुमात्रा) के आचार्य धर्मपाल की विद्वता को बीद जगत में बड़ी स्थाति थी। भारतीयों का उस समय ऐसा दावा नहीं रहता था कि ज्ञान का एकाधिकार उन्हीं के हाथ में है। वस्तुतः 'कित्वकाळ-सर्वज्ञ' कहे जाने बाखे रस्नाकरशान्ति, जो चौरासी सिद्धों में से एक थे, आचार्य धर्मपाल के शिष्य थे। रस्नकीति और तर्क-शास्त्र के महान व्याख्याकार ज्ञानश्री मित्र ने आचार्य धर्मपाल के चरवां में बैठ कर विधा प्राप्त की थी। दीपंकर सं इन विद्वानों की भेट विक्रमशीला में हुई थी और उससे प्रभावित होकर उन्होंने सुमात्रा जाने का निश्चय कर बिया। बोध-गया से वे बाधबिहास (आधुनिक तमलुक) गए और वहाँ से १४

मास तक बाधा करते हुए सुमान्ना पहुँचे। सुमान्ना में धाज कुछ प्राचीन विहारों के भग्नावरोवों के श्रतावा बौद्ध-धर्म के अधिक चिन्ह नहीं हैं, परन्तु उस समय वह बौद्ध विद्या के लिए प्रसिद्ध था। पहले कुछ दिन सक एकान्त जीवन बिताने के बाद दीपंकर धाचार्य धर्मपाल के दर्शनार्थ गए और बारह वर्ष तक उनके पास धर्म-प्रनथां का अध्ययन करते हुए रहे। जिन प्रनथों का उन्होंने वहाँ धनुशीलन किया उनमें धर्संग कृत 'अभिसमयालंकार' और शान्तिदेव-कृत 'बोधिचर्यावतार' धाज भी विद्यमान हैं। सन्त्रों के रहस्य का भी उन्होंने वहाँ ज्ञान प्राप्त किया।

चौतीस वर्ष की अवस्था में दीपंकर श्रीज्ञान सुमात्रा से विक्रमशीला लौट आए। अपनी असाधारण विद्वत्ता के कारण वह वहाँ के ४१ विद्वानों मे प्रधान श्रीर विद्वार के १० मिन्दरों के अधिष्ठाता बनाए गए। सिद्ध भूतकोटिपाद, शान्तिपाद श्रीर श्रवपृत्तिपाद, इन सब ने श्राचार्य दीपंकर श्रीज्ञान के निर्माण में योग दिया। दोपंकर श्रोज्ञान एक महान विद्वान ही नहीं, सिद्ध-यान के रहस्यां के ज्ञाता भी थे।

उस समय भारत में नाजन्दा, उद्दन्तपुरी (विद्वार शरीफ), बज्रासन भौर विकमशीला, ये चार महाविद्वार थे। इनमें विक्रमशीला सबसे अधिक महस्वपूर्ण या। विदेशों से यहाँ अध्ययनार्थ आने वाले विद्याधियों की संख्या नाजन्दा की अपेषा अधिक थी। यहाँ १०८ विद्वान और आठ महापिषदत्त थे। आचार्य दीपंकर की गयाना आठ महापिषद्वतों में होती थी। आचार्य रस्नाकरशान्ति विद्वार के प्रधान थे।

तिब्बत में बौद्ध-धर्म का उस समय प्रचार हुआ, जब उसका रूप बहुत कुछ तान्त्रिक हो खला था। तिब्बत के गुगे (शैन-शंग) प्रान्त के राजा के ज्येष्ठ पुत्र ने भिष्ठ-पद की दीचा खेकर 'ज्ञानप्रभ' नाम धारण कर किया था। ज्ञानप्रभ का आकर्षण तान्त्रिकता को ओर विवक्कल नहीं था। विवक वह इसका एक कट्टर विरोधी था। ज्ञानप्रभ कट्टर बुद्धिवादी था धौर तिब्बत के तान्त्रिक बौद्ध-धर्म में सुधार करना चाहता था। उसने तान्त्रिकता के विरुद्ध एक पुस्तक भी लिखी, जिसके कारण विव्यती तान्त्रिक बौद्धों का विश्वास है कि राजवंशीय भिष्ठ को नरक जाना पदा। ज्ञानप्रभ जानते थे कि तान्त्रिकता के दोवों को दूर करना एक महान कार्य है और जनके अके के किए यह समस्या हल नहीं होगी। इसिल्य इन्होंने तिब्बत के २१ मेघावी तद्यों को चुना। उन्हें पहले तिब्बत में हो दस वर्ष तक शिक्षा दी गई और फिर बाद में काश्मीर उन्ह धम्ययन के लिए मेजा गया, परन्तु वहाँ की जलवायु वन्हें सजुक्क नहीं पदी और केवल दो, रस्ममन (रिन-छेन-जैंग-पी) और सुप्रश

(लेग्स-पहि-शेस-रव), को फ्रांडकर शेष की कारमीर में ही मृत्यु हो गई। रत्नभद्र तिब्बत में सबसे बड़े श्रनुवादक माने जाते हैं। रत्नप्रभ जब कारमीर में धपने श्रध्ययन को समाप्त कर तिब्बत पहुँचे तो देवगुरु ज्ञानप्रभ डन्हें देखकर श्रस्यन्त हर्षित हुए। परन्तु केवल एक विद्वान के सहयोग से वे तिब्बती तान्त्रिक बौद्ध-धर्म के सुधार की श्रीधक श्राशा नहीं कर सकते थे। तिब्बत के विद्यार्थियों को भारत की जलवायु श्रमुक्त नहीं पड़ती थी। इसलिए शानप्रभ को इसी निष्कर्ष पर श्राना पड़ा कि यदि भारत से ही कुछ विद्वान भिष्ठ विब्बत जाकर काम करें तो उन्हें श्राम उद्देश्य में श्रीधक सफलता मिल सकती है।

पश्चिमी तिब्बत से विद्यार्थी भारतीय महाविहारों में अध्ययनार्थ आया करते थे। उनसे ज्ञानप्रभ को पता चला कि विक्रमशीला महाविहार में दीपंकर श्रीज्ञान नामक एक महाविहान आचार्थ हैं। फलतः ज्ञानप्रभ ने कुछ आदमियों के दल को लम्बी यात्रा की सब आवश्यक सामग्री देकर विक्रमशीला भेजा ताकि वे आवार्य दीपकर को तिब्बत आने का निमन्त्रया दें। ये आदमी विक्रमशीला आए, परन्तु दीपंकर ने तिब्बत की यात्रा पर जाना स्वीकार नहीं किया।

ज्ञानप्रभ इससे हतारा होने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने एक श्रीर दल को भंजने का निश्चय किया, परन्तु धन की कभी थी, इसलिए वे सोना इकटा करने के लिए तिब्बत के गार्वोग प्रान्त में गए, जो मानसरोवर भील के उत्तर में स्थित था श्रीर जहाँ सीने की खान थी। यहाँ गार्तींग के राजा ने उसे केंद्र कर जिया श्रीर एक वड़ी धन-राशि उसकी मुक्ति-स्वरूप मौंगी। जब ज्ञानप्रभ के बन्दी बनाए जाने को खबर उसके पुत्र बोधिप्रम (ब्यंग-चब-म्रोद) के पास पहुँची ता उसने भ्रपने पिता को छुड़ाने के लिए धन इकट्टा करना शुरू किया। अभी आवश्यक रकम में कुछ कभी थी कि उसके पूर्व वह अपने पिता से मिलने जेल में गया। ज्ञानप्रभ ने उससं कहा, "मेरे पुत्र, तुम जानते हो कि मैं बुड़दा हो गया हैं। यदि मैं इस समय नहीं मरूँ तो आगे के दस वर्षों में तो भर ही जाऊँगा। इसलिए यदि तुम पैसा मेरे ऊपर व्यर्थ खर्च करोगे, ता हम एक विद्वान को भारत से नहीं बुला सकेंगे। यह कितना महान होगा यदि में यहाँ भ्रापने उदेश्य के लिए मर जाऊँ और तुम मब सीना भारत विद्वान की बुलाने के लिए भेज सकी। फिर यह भी निश्चित नहीं है कि माँगे हुए सीने की पाकर यह राजा सुभे छोड़ ही देगा। इसिलिए है मेरे पुत्र, मेरे लिए चिन्ताको छोड़ कर तुम एक दूत को श्रातिश के पास भेजी। मुक्ते विश्वास है कि व भीटो के देश (सिब्बत) में धाना स्वोकार कर लेंगे. विशेषतः जब वे मेरी वर्तमान दुरवस्था को सुनेते और हम पर करुणा करेंगे। यदि किसी कारणवश वे न था मर्के सो तुम किसी दूसरे विद्वान को लाना, जिसने उनके नीचे काम किया हो।" इतना कह कर देवगुरु ज्ञानप्रभ ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रख कर उसे आशीर्वाद दिया श्रीर उसमें श्रन्तिम विदाई ली।

उस समय तिब्बत में राजवंशीय भिद्धश्रों को देवगुरु (लहा-ब्ला मा) कह कर पुकारने का रिवाज था। देवगुरु बोधिप्रभ ने श्वरने पिता के श्रादेश की पूर्ति के लिए दस श्रादिमयों की एक मण्डली को चुना। ये सब लोग विब्बत से नेपाल होते हुए विक्रमशीला श्वाए। यहाँ उनका प्रथम परिचय विक्रमसिंह (स्सान-सेन) नामक भिद्ध से हुश्रा जो ग्य (कुलू के मार्ग में लदाल का श्वन्तिम गाँव जो श्वाजकल बसा हुश्रा नहीं हैं) का निवासी था। इस कुशल भिद्ध ने इन विब्बती लोगों को बताया कि उन्हें एक दम ही श्वतिश के पास जाकर उनसे यह नहीं कह देना चाहिए कि वे उन्हें विब्बत को जाने के लिए श्वाए हैं। ऐसा कह देने पर उन्हें सफलता नहीं मिलोगी। भिद्ध विक्रमसिंह ने उन्हें यह भी वचन दिया कि उपयुक्त समय पर वे उन्हें श्वाचार्य श्रतिश (दीपंकर श्रीज्ञान) से मिला देंगे।

इन विब्बती लोगों के आने के कुछ दिन बाद विक्रमशीला में विद्वानों की एक सभा हुई। विक्रमसिंह तिब्बती लोगों को लेकर सभा में गया जहाँ इन लोगों ने न केवल आचार्य अतिश को बिल्क उनके नीचे काम करने वाले रनकीति, तथा-गतरिलत, सुमितिकीति, वैरोचनरिलत और कनकश्री जैसे कई विद्वानों को भी देखा। किस प्रकार इन विद्वानों के द्वारा अतिश सम्मानित और सन्कृत थे, यह भी उन्होंने देखा। इसके कुछ दिन बाद विक्रमिंह निब्बती लोगों को आचार्य अतिश में मिलाने से गया। उन्होंने अतिश को प्रणाम किया, सोना उनके सामने रख दिया और राजवंशीय भिष्ठ ज्ञानप्रभ की जेल में मृत्यु की दुःख भरी गाया उनके सामने कही। दीपंकर श्रीज्ञान माव-विद्वल होकर वोले, ''निःसन्दंद ज्ञानप्रभ एक बंधिसस्य थे, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए अपने प्रमणों का विसर्जन किया। में उनकी इच्छा को पूरा करूँगा, परन्तु तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरे उत्पर १०८ मन्दिरों का भारी उत्तरदायित्व है। अन्य अनंक कर्त्तब्य भी मुक्ते करने हैं। इन सब कर्त्तब्यों से खुटकाग पाने में मुक्ते ५८ महीने लगेगे। तभी में तिब्बत चल सक्टूँगा। तब तक सुम इस सोने को अपने पास रक्ता।"

इस समय (१०३० ई०) छतिश की आयु १७-१८ साल की थी, परन्तु उनकी बृद्ध श्रवस्था उनके संकल्प के मार्ग में खड़ी नहीं हो सकी। १८ महीने बीतने पर उन्होंने विज्वती लोगों को बुलवाया। उनके द्वारा लाए गए सोने के एक चतुर्था श को उन्होंने पिण्डलों को दिया, दूसरे चतुर्थ भाग को बोध-गया के बज़ासन में पूजा

के लिए दिया, तीसरे चतुर्था श को रत्नाकरशान्तिपाद को दिया और शेष को विभिन्न धार्मिक करवों को करवाने के लिए राजा को दे दिया। भारत से प्रम्थान करने से पर्व प्राकार्य दीपंकर एक बार उस स्थान (बोध-गया) के दर्शन करने धीर गए जहाँ सिद्धार्थं गौतम 'बुद्ध' बनं थे। यात्रा करते हुए पहले दीपंकर चौर उनके साथी जिनमें उनके दमाषिया विक्रमसिह भी सम्मिलित थे, नेपाल पहेंचे। यहाँ से उन्होंने पालवंशीय राजा नयपाल (१०४०-१०४२ ई०) को एक पत्र भी लिखा। तंजूर-संबद्ध में उनका यह पत्र तिब्बती अनुवाद के रूप में आज भी उपलब्ध है। इसी प्रकार के अन्य पत्र जो बौद्ध गुरुखों ने जिखे, तिब्बती अनुवादों के रूप में आज भी सरिचत हैं। रे नेपाल से चलकर दीपंकर झौर उनके साथी थुङ विहार में पहुँचे, जहाँ विक्रमसिंह की सृत्यु हो गई। इससे भाचार्य दीपंकर बहुत दुःखी हुए, क्योंकि विक्रमसिंह उनके दुर्भापिया थे, जिनके श्रभाव में तिब्बत जाना ही दीपंकर को व्यर्थ लगता था। सौभाग्यवश जयशील जैसे कुछ श्रन्य दभाषिये भी थे. जिन्होंने श्राचार्य दीपंकर को सान्त्वना ही श्रीर वे श्रागे बढ़े। जैसे ही तिब्बत के गुगे प्रान्त में उन्होंने प्रवेश किया, देवगुरु बोधिप्रभ के द्वारा भेजे हुए श्रादमियों ने उनका म्वागत किया । मानसरावर प्रदेश में पहुँचने पर स्वयं राजा उनका स्वागत करने श्राया श्रीर उनको थो-लिन विहार में निवास प्रदान किया गया। इस विहार को स्वर्गीय राजा ज्ञानप्रभ ने बनवाया था । श्राचार्य दीपंकर ने श्राठ महीने इस विहार में रह कर धर्म-प्रचार किया । यहाँ उन्होंने श्रनेक ग्रन्थों का श्रनुवाद किया, श्रीर श्रपना प्रसिद्ध प्रन्थ "वीधिपथ-प्रदीप" लिखा। इस प्रन्थ का तिब्बती अनुवाद आज भी मिलता है । मानसरोवर प्रान्त में श्रतिश ने तीन वर्ष तक निवास किया । सन् १०४४ में वे मानसरोवर के पूर्व में पुरक (स्पु-रंस) नामक स्थान में चले गए, जहाँ उनके अनुरक्त शिष्य दोम-तोन-प उनसे मिले । जाया की तरह इस शिष्य ने आचार्य की मृत्यु तक उनका श्रनुसर्ग किया। डोम-तोन-प ने श्राचार्य दीपंकर श्रीज्ञान की जीवनी भी जिखी है, जिसका नाम है "गुरुगुणधर्माकर।"

दूर-दूर से क्षोग आचार्य दीपंकर के उपदेश सुनने आने लगे। आचार्य दीपंकर सतत एक जगह से दूसरी जगह बाश्रा करते रहते थे और जहाँ कहीं वे जाते उनका सम्मान होता था। श्रुतिश को तिब्बती भाषा का ज्ञान प्राप्त करने का

मदी इग्रेल, चौरानवे, ३३,३ । स्थिवर-महापिएडत दीपंकर जी शानेन प्रेषितो "विमलार्थलेखो ।"

२. देखिए इस बध्याय के बन्त में संलग्न प्रथम स्ची।

समय नहीं मिला था। यात्रा करने के श्रविरिक्त उन्हें प्रम्य लिखने एइते थे धौर महस्वपूर्ण संस्कृत प्रन्थों के श्रवुवाद करने एइते श्रीर समीचाएँ तैयार करनी एइती श्री। विक्वती भिन्न रत्नभद्र, जिन्हें ज्ञानप्रभ ने उच्च अध्ययन के लिए काश्मीर भेजा था, वहाँ सं संस्कृत के एक महान विद्वान होकर लीटे थे। इन रत्नभद्र के रूप में दीपंकर को उनका एक प्रवत्न भक्त और सहायक मिला, जिसने श्रनेक संस्कृत प्रन्थों के तिश्वती श्रवुवाद में उनकी सहायता की।

तिब्बत में अपने कुल तेरह वर्ष के निवास में से अतिश ने तीन वर्ष नहिस्स में, बार वर्ष मध्य-तिब्बत में और छ: ने-धङ में बिताए। सन् १०४७ में वे मध्य-तिब्बत के सम-ये विहार में गए। शान्तरिवत के द्वारा आठवीं शताब्दी में स्थापित यह प्रथम विहार था, जहाँ तिब्बती भिन्नुओं की उपसम्पदा हुई थी। अनेक संस्कृत प्रम्यों का यहाँ अनुवाद भी किया गयाथा। इस विहार का पुस्तकालय इतना समृद्ध था कि कुछ पुस्तकें अतिश ने यहाँ ऐसी भी देखी थीं, जो भारत के विहारों में अपलब्ध नहीं थीं। जिन-जिन स्थानों की दीपंकर ने यात्रा की वहाँ वे आज तक समृत किए जाते हैं। सन् १०४० ई० में उन्होंने येर-च नामक विहार में निवास किया। यहीं उन्होंने सन् १०४० में 'काल-चक्क' पर अपनी ब्याख्या जिस्ती। वहासा से दिश्य में आधं दिन की यात्रा के फामले पर एक स्थान है, जिसका नाम ने थङ है। यहीं पर दीपकर ने अपने अन्होंने शरीर छोड़ा।

## चीन कुमारजीव

कुमारजीव (३४४-४९३ ई०) का जन्म एक भारतीय पिता श्रोर कूर्चा की निवासिनी माता से हुआ। कुमारजीव के पिता कुमारायण एक उच्च कुर्तान भारतीय थे, जो किसी कारणवश पामीर का पार करते हुए कूची में पहुँचे। यहाँ राजवंशीय कुमारी जीवा से उन्होंने निवाह कर लिया। कहा-शहर में इनके पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कुमारजीव रखा गया। कुछ दिन वाद जीवा ने बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया श्रोर वह भिन्नुणी हां गई। अपने पुत्र कुमारजीव कां बौद्ध-दर्शन श्रोर साहित्य की उच्च शिक्षा दिलाने के लिए वह उसे साथ लेकर काशमीर चली गई।

काश्मीर मे आचार्य वन्धुदत्त सं कुमारजीव ने बौद्ध-धर्म का अध्ययन किया श्रीर वाद में इस प्रतिभाशाजी शिष्य ने श्रपने श्राचार्य को महायान-धर्म में दीचित किया। इस ही वर्षों में कमारजीव ने बौद्ध-धर्म की विभिन्न शासाओं में दचता प्राप्त कर जो और भपनी माता के साथ ने कूबी लौट गये। मार्ग में उन्होंने मध्य-एशिया के बौद्द भध्ययन-केन्द्रों को देखा।

श्रमुश्रुति है कि जब कुमारजीव और उसकी माता कारमीर से कूबी की श्रोर कीट रहे ये तो मार्ग में उन्हें एक धर्हत् मिला जिसने भविष्यवाणी की कि यदि जीवा श्रपने पुत्र को उसकी पैतीसवीं वर्ष की श्रायु तक युवावस्था के दोषों श्रोर प्रलोभमों से बचा सकी तो वह एक दिन जन-साधारण में बुद्ध-शासन का प्रचार कर उन्हें मुक्ति दिलाने वाला बनेगा।

एक विद्वान के रूप में कुमारजीव की इतनी अधिक ख्याति हो गई कि खोतान, काशगर, यारकन्द श्रीर तुर्किस्तान के अनेक भागों से बौद्ध जोग उनके पास आने लगे।

सन् ३४४ ई० में कुमारजीव ने काशगर की यात्रा की, जहाँ उनका परिचय महायानी खाचार्य सूर्यसोम से हुआ। इनसे कुमारजीव ने माध्यसिक शास्त्रों को पढ़ा। काशमीर के विमलाच नामक भिच्च ने मध्य-एशिया के मार्ग से पाँचवी शताब्दी के प्रारम्मिक भाग में चीन की यात्रा की। इस भिच्च से कुमारजीव ने सर्वास्तिवादी विनय की शिचा प्राप्त की: बिमलाच ने बाद में चलकर कुमारजीव की अनुवाद के कार्य में सहायता दी, जिसके लिये वे प्रसिद्ध हैं।

सन् ४०१ ई० में राजनैतिक कारणों सं कुमारजीव चीन तं जाये गये, जहाँ वे पहले से ही प्रसिद्ध थे। चीनी इतिहासों का कहना है कि सन् ४०५ ई० में स्मिन वंश के राजा ने जो स्वयं बौद्ध था, कुमारजीव का बहा सम्मान किया। ८०० भिच्चओं और विद्वानों का एक अनुवादक-दल संगठित किया गया। कुमारजीव के निरीच्या हं इस दल ने २०० से अधिक जिल्दों का अनुवाद किया। कहा जाता है कि जब अनुवाद का काम चल रहा था तो स्वयं राजा मूल प्रमथ की प्रति को अपने हाथ में रख कर पहला था। अपने जीवन के अन्त (सन् ४१३ ई०) तक कुमारजीव वौद्ध-धर्म प्रचार में इतना अधिक कार्य किया कि उसके परियाम-स्वरूप उत्तरी चीन मे अनेक बौद्ध विद्वार स्थापित किये गये। साधारण जनता का भेठ भाग बौद्ध-धर्म का अनुवायी हो गया।

कुमारजीव चीन में माध्यमिक सिद्धान्तों के प्रथम बाचार्य श्रीर सत्य-सिद्धि (चेग-शिद्द-स्युंग) श्रीर निर्वाण (नीह-पन-स्सुंग) सम्प्रदायों के प्रथम व्याख्याकार माने जाते हैं।

कुमारलीव के ग्रन्थ चीन में बौद्धधर्म के प्रचार के एक नवीन युग के प्रवर्तन की सुचना देते हैं। बौद्ध दर्शन सम्बन्धी श्रपने गम्भीर ज्ञान तथा संस्कृत भीर चीनी भाष्तश्रों पर अपने श्रिवकार के कारण कुमारजीव श्रपने श्रनुवादों की वह स्पष्टता श्रीर विशेषता दे सके हैं जो उनके पूर्वगामी धर्म-प्रचारकों के लिए सम्मव नहीं थी।

सन् ४०२ धौर ४१२ ई० के बीच कुमारजीव ने धनेक प्रन्यों के प्रमुवाद किए घौर चीनी भाषा में एक मौलिक प्रन्य धौर कई गायाएँ भी लिखीं। ३००० से धिक भिन्नु उनके शिष्य हो गए. जिनमें से दम ने महत्त्वपूर्ण बौद्ध प्रन्यों की रचना की है।

कुमारजीव ने जिन अनेक बौद्ध प्रन्यों का चीनी भाषा में श्रमुवाद किया, उनमें कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण ये हैं।

- १. त-च-तु-लुन (महाप्रज्ञापारमिता-शास्त्र)
- २. पे-लुन (शत-शास्त्र)
- ३. फो-श्वो-श्रो-मि-तो-चिन (सुखावत्यसृत-ब्यूह)
- ४. म्यो-फ-ल्यन-हव-चिन (सद्धर्मपुराडरीक-सूत्र)
- मो-हो-पन-जो-पो-मि-चिन (महाप्रज्ञापारिमता सुत्र)
- ६. चिन-कन-पन-जो-पो-वो-मि-चिन (वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सुत्र)

कहा जाता है कि कुमारजीव जब अपनी मरण-शब्या पर थे तो उन्होंने अपने श्रनुयायियों से वहां कि उन्हें उनके काम को स्वोकार करना चाहिए, परन्तु उनके जीवन को श्रादर्श नहीं मानना चाहिये। उन्होंने वहा, "कमज काचढ़ में पैदा होता है। कमल से बेम करो, कीचड़ से नहीं।"

कुमारजीव भारत थार मध्य-पृशिया के बीच मांग्कृतिक सहयोग के बीर बीद विद्वानों ने भारतीय संस्कृति को धान में फैलारे के जी प्रयत्न किये, उनके प्रतीक हैं।

#### परमार्थ

परमार्थ (पो-क्वां-मो-थो), जिन्हें गुयारत तथा कुछ सम्य नामों से भी पुकारा जाता है, संस्कृत विद्या के महान केन्द्र उज्जैन (यु-शन-नि) के एक श्रमण थे।

उज्जैन में अपनी बीद-शिश्वा समाप्त कर परमार्थ पाटिलपुत्र खते गये, जहाँ से वे बीनी सम्राट की प्रार्थना पर उसके द्वारा भेजे गये दृतों के साथ चीन खन्न गये। परमार्थ अपने साथ अनेक बीद संस्कृत प्रन्थों को भी लेते गये। उन्होंने समुद्री मार्ग से यात्रा की और सन् १४८ ई० मे नार्नाकंग पहुँचे। इस समय से लंकर अपनी मृत्यु (१६६ ई०) तक अर्थात् पूरे इकीस वर्ष तक उन्होंने बोद्ध-धर्म का प्रचार करते हुए अनेक संस्कृत प्रन्थों के अनुवाद किये।

परमार्थ, बोधिरुचि धीर युश्रान च्यांग, विज्ञानवाद बौद्ध-धर्म के ये तीन प्रसिद्ध श्राचार्य हैं, जिन्होंने बौद्ध संस्कृत प्रन्यों के श्रनुवाद चीनी मापा में किये।

परमार्थ ने चीन में महायान-संपरिग्रह-शास्त्र-सम्प्रदाय (शे-लुन-स्तुंग) की स्थापना की, जिसके भाषार उनके हारा किये गये बीह संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद थे। इनमें महायान-संपरिग्रह-शास्त्र का म्थान प्रमुख था।

परमार्थं द्वारा किये गये बीद्ध संस्कृत प्रन्थों क चीनी श्रतुवाद २७५ जिल्हों में हैं. जिनमें सर्वाधिक सहस्वपूर्ण निम्न लिखित हैं:---

- 1. फो-श्यो-ची-स्सी-चित (सन्धि-निर्मोचन-सूत्र)
- २. चिन-कन-पन-जो-पो जो-मि-चिन (वज्रच्छेदिका-प्रज्ञापारमिता-सूत्र)
- ३ शो-त-शन-लुन (महायान-संपरिग्रह-शास्त्र)
- v. कुन-पीन-फन-पीइ-लुन (मध्यान्त-विभाग-शास्त्र)
- ४. श्री-फि-त-मी-कु-शी-शिह-लुन (ग्रनिधर्म-कीश-व्याख्या-शास्त्र)
- इ. शी-त-शत- तुन-शिह (महायान-संपरिप्रह-शास्त्र-व्याख्या)
- लुद-रह-शि-रह-मिन-स्या-छुन (विनय-द्वाविशति-प्रसन्नार्थ-शास्त्र)
- म. शि-प-खुत-लुन (श्रष्टादशाकाश या श्रष्टादश-शून्यता-शास्त्र) वाधिधर्म

या सथ्य स्थापित किया जा चुका है कि बोधियर्स या धर्मवेशिय (त-स-फु-थि) एक मान्नीय असला थे, जिन्होंने सन् ४२६ ई० में जारन से चीन के लिए प्रस्थान किया। ४२८ या ४२६ ई० में उनकी सृत्यु हुई। उनके जावन के विस्तृत विकास उपलब्ध नहीं हैं।

काधियानं न अध्ययन की अपेक्षा ध्यान पर अधिक जीर दिया। इसिलिए उनके प्रभाव के परियाम-स्वरूप बीद विहार बीदिक होने की अपेक्षा साधनारसक अधिक हो गये।

जब बीधिधर्म ने चीन में प्रवेश किया तो उनका घादर हुआ। सम्राट स्यंगः यु-ति ने उन्ह नानिकंग में पुलाया। उसके साथ उनका जो संलाप हुआ उसे यहीं दे देना आवश्यक होगा, क्योंकि उससे उनके सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़ता है।

सम्राट ने पूजा, "जब से में राजगारी पर बंठा हूँ मैंने निरन्तर विद्वारों श्रादि की स्थापना की है। मुक्ते श्रपने इस शुम कृत्य से कितना पुष्प मिलेगा ?" बोधि-धर्म ने उत्तर दिया, "कुछ नहीं।" सम्राट ने पूजा, "क्या नहीं ?" भिष्तु ने उत्तर दिया, "ये सभी चीज़ें विनाशी कारणों के परिणाम है, जिनमें कोई सस्यका नहीं है।" सम्राट ने पूजा, "तब फिर वास्तविक पुष्य क्या है ?" भिष्तु ने उत्तर दिया.

"इसे पवित्रता, निर्वाण और पूर्णता में लोजो। सांसारिक उपायों से पुरय का संग्रह नहीं किया जा सकता।" सम्राट ने फिर पूढ़ा, "सबसे बढ़ा पवित्र सिद्धान्त क्या है ?" भिष्ठ ने उत्तर दिया, "प्रस्थेक वस्तु ग्रून्य-स्वभाव है, इसिविये 'विवत्र' कुक नहीं है।" इस पर कुछ प्रावेश में सम्राट ने कहा, "तब फिर मुक्के उत्तर देने वाले तुम कीन हो ?" "मैं स्वयं नहीं जानता कि उत्तर देने वाला कीन है ?" भिष्ठ का उतना ही निर्मीक उत्तर था।

जैसा उपर्युक्त संवाद से स्पष्ट हं, शून्यता बोधिधर्म के सिद्धान्त का सार है, शून्यता—जिसका शब्दों से प्रख्यापन नहीं किया जा सकता। बोधिधर्म के निषेधात्मक उत्तर का यही रहस्य था। बोधिधर्म के ध्यानवादी सिद्धान्तों का चीन के लोगों पर बद्दा व्यापक प्रभाव पद्दा श्रीर वहाँ से ज़ेन बौद्ध-धर्म के रूप में बौद्ध-धर्म के इस ध्यान-सम्प्रदाय का प्रवर्तन जापान में हुआ, जिसने वहाँ की संस्कृति को क्यापक रूप से प्रभावित किया।

श्वनसर यह कहा जाता है कि बोधिधर्म का ध्यानवादी बौद्ध सम्प्रदाय बौद्ध-धर्म का विशुद्ध रूप न होकर कन्फ्यूशियन धर्म, ताश्चो-धर्म श्रीर बौद्ध-धर्म का एक संश्लिष्ट रूप है। परन्तु यह बात ठीक नहीं। जैसा बोधिधर्म ने कहा है, बौद्ध-धर्म की भावना ध्यानवादी सम्प्रदाय की भावना ही है।

बोधिधर्म ने शास्त्रों के अध्ययन को अधिक महत्त्व नहीं दिया। इसजिए इन्होंने अनुदादों के कार्य को न कर ध्यान-पद्धति के विकास पर अधिक जोर दिया। फिर भी उन्होंने एक बौद्ध संस्कृत प्रम्थ का चीनी अनुवाद किया है और वह हैं त-पन-नी-फन-चिन-लुन (महापिरिनिर्वाणसूत्र-शाम्त्र)। बोधि-धर्म के पाँच उत्तराधि-कारी हुए जिन्होंने उन्हीं के समान ध्यान का जीवन विवाया और जिनका तंग वंश के सम्राटों ने बड़ा आदर किया।

### युद्धान च्वांग

युद्धान च्वांग (६०२-६६४ ई०) लो-यंग विहार के एक चीनी क्षमण थे, जिनकी सन् ६२२ ई० में उपसम्पदा हुई। सन् ६२६ ई० में उम्होने प्रपनी प्रसिद्ध भारत-यात्रा के लिए प्रस्थान किया और सन् ६४४ ई० में वे चीन की राजधानी में वापस पहुँचे। इसके बाद अपने जीवन के अन्त तक वे अनुवाद के काम में लगे रहे। उनकी मृत्य सन् ६६४ ई० में पैंसठ वर्ष की आयु में हुई।

आरत में युद्धान ध्वांग ने नालन्दा में रह कर पाँच वर्ष तक बोद्ध-साहित्य तथा ब्राह्मय-साहित्य का प्रध्ययन किया। शीलभद्ध से युद्धान ध्वांग ने विज्ञानवाद के दर्शन को पदा। भारत से लौटते समय युद्धान ध्वांग प्रपने साथ बौद्ध साहित्य के एक बड़े संग्रह को से गया जिसका उसने बाद में चीनी भाषा में सनुवाद किया। भगवान बुद्ध की धातुमों के कुछ भवशेष भीर उनकी कुछ मूर्तियों को भी बह अपने साथ ले गया।

युक्षान च्वांग एक असाधारण प्रतिभा का अनुवादक ही नहीं था, वह एक मौक्षिक साहित्यकार भी था। अनुवाद की प्रक्रिया में उसने प्रसार्थ के ढंग को पूर्णतः न मानकर एक नवीन मार्ग की ठद्भावना की। युक्षान च्वांग तथा उसके साथियों के द्वारा किये गये अनुवादों में निम्निक्षित्व अधिक महत्वपूर्ण हैं—

- (१) त-पन-जो-पो-लो-मि-वो-चिन ( महा-प्रज्ञा-पारमिवा-सूत्र
- (२) वी-शि-सन-शि-लुन (विद्यामात्र-सिद्धि-त्रिदश-शास्त्र)
- (३) त-शन-चन-थेह-लुन ( कर्मसिद्ध प्रकरण-शास्त्र )
- (४) वी-शिरह-शि-लुन (विद्यामात्र-सिद्धि-शास्त्र)
- (१) पीत-चुन-पीत-लुन ( मध्यान्त-विभाग-शास्त्र )
- (६) शो-त-शन-लुन-पन ( महायानसंपरिमह-शास्त्रमृत )
- (७) श्रो-फि-त-मो-शुन-चन-जिन (श्रीभधर्मन्यायानुसार-शास्त्र)
- (६) यिन-मिन-निन-चन-जि-लुन (हेनुबिद्या-न्यायप्रवेश-शास्त्र)
- (६) यिन-मिन-चन-बि-मन-लुन-पन ( न्यायद्वारतर्क-शास्त्र )
- (१०) नन-स्वन-चिन-कन-पन-जो-पो-लो-मि-चिन ( बल्लस्क्वेदिका प्रज्ञापार-मिता-सत्र)

#### बोधिरुचि

मोधिरुचि (१७१—७२७) का मौजिक नाम धर्मरुचि था। सम्राज्ञी वु-स्तां-धीन (६८४—७०१ ई०) के भादेश से उनका नाम धर्मरुचि से बदल कर बोधिरुचि कर दिया गया। बोधिरुचि का जन्म दिख्य-भारत के एक काश्यप गोत्रीय बाह्यण-परिवार में हुआ था।

तंग वंश के शासन के आदि भाग में सिंहल, भारत और जापान से अनेक भिष्ठ चीन में गये। उन्हों में एक बोधिरुचि थे जो स्थायी रूप से चीन में ही बस गये। चीनी ऐतिहासिक क्षेत्रों के अनुसार बोधिरुचि अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे और बारह वर्ष की अवस्था में उन्होंने बौद-अर्भ में प्रवेश किया था। चीन जाकर बोधिरुचि ने अपना सारा लम्बा जीवन बौद्ध प्रन्थों के अनुवादों में विताया। कहा जाता है कि बोधिरुचि की सृत्यु सन् ७२७ ई० में १४६ वर्ष की अवस्था में हुई। सृत्यु से पूर्व उन्होंने भोजन को विस्कृत जोड़ दिया। जब उनका मरण-काल समीप था, उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे उन्हें कोड़ कर चले जाएँ और अपने

एकान्त कमरे में उन्होंने निर्वाण में प्रवेश किया। सन् ६६२-७१३ के बीच बोधिरिंच ने ४३ बौद्ध संस्कृत प्रन्यों के चीनी अबुवाद किये। चीनी बौद्ध-एर्म के इतिहास में बोधिरिंच नाम के दो बौद्ध भिष्ठ हो गये हैं जिनमें से एक बोधिरिंच तंग दंश के शासन-काल में । जिन बोधिरिंच का हमने कपर विवरण दिया है, वे तंग दंश के बौद्ध भिष्ठ ही हैं। ची-वंश के शासन-काल में जिन बोधिरिंच भिष्ठ को नीवन-धारा बही, उन्होंने चीन में एक सम्प्रदाय का भी प्रवर्तन किया जिसका नाम दशमूमिक सम्प्रदाय (ति-सुन-स्स्य) है।

#### जापान

जापान में मुख्य बारह बौद्ध सम्प्रदाय हैं। इनमें से प्रत्येक का संस्थापक एक बौद्ध भिच्च माना जाता है। यहाँ हम ऐसे चार बौद्ध भिच्चक्रों के संचित्त विवरक्ष देंगे जिनका योगदान जापानी बौद्ध-धर्म के प्रति सर्वाधिक है।

#### कुकइ

जापान में कुकह (७०४—=३१ ई०) सं श्रीयक लोकियय या सम्मानित श्रान्य कोई मिन्नु गुर्मों से नहीं रहा है। कुकह शिगोन सम्प्रदाय के भिन्नु थं। उन्होंने इस सन्प्रदाय सम्प्रदाय के भिन्नु थं। उन्होंने इस सन्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय के भिन्नु थं। उन्होंने इस सन्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय के किन्नु से एक किन्ना, जो श्राज भी लोकिपय हैं श्रीर जिसमें जापानी धर्ममाला के केवल ४७ श्रज्ञरों में बौद्ध-धर्म के उपदेश बड़ी श्रव्ही तरह सिखाए गए हैं, तुकह-रचित ही मानी जाती है। शिगोन सम्प्रदाय के कोंगोबुजि नामक प्रसिद्ध विहार में उनकी मृत्यु हुई, परन्तु उनके श्रज्यायियों का विश्वास है कि उन्होंने देवस 'न्युजो' मे प्रवेश किया, श्रयान् शाश्वत समाधि सी।

## शिनरन

शिनन्न (१९७४-- १२६२ ई०) जोहो-शिन सन्प्रदाय के संस्थापक थे। उनका छत्रसे बढ़ा कार्य यह है कि उन्होंने वौद्ध-धर्म को साधारण जनता के हृद्य तक पहुँचा दिया। भिष्ठ शिनरन एक धर्यन्त सादा जीवन विताते थे और कभी धपने को उपदेश नहीं कहते थे। उन्होंने किसानों के बीच प्रामीण जीवन विताया और धनिसास शुद्ध की भक्ति का वपदेश दिया।

## डोजेन

मिश्र डोजेन (१२००—१२१३ ई०) ने सोतो ज्ञेन सम्प्रदाय की स्थापना की। एक प्यानी बौद्ध होने के नाते उन्होंने सांसारिक सम्मान की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने ध्यान सम्प्रदाय के ईहीजी नामक विहार की स्थापना की और उसके जिए जो नियम उन्होंने निर्दिष्ट किए उन्हें जापान के अन्य सब ध्यान-सम्प्रदाय के विहारों में मान्य किया गया। उन्होंने धनेक प्रवचन दिए जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 'शो-बो-जेन-ज़ो, (सत्य मिहान्त का सार) है। उनके अनुयायियों द्वारा ही नहीं बक्कि जापान के अन्य सम्प्रदायों के द्वारा भी यह प्रम्य एक अद्वितीय दार्शनिक रचना माना जाता है।

## निचिरेन

निचरंन (१२२२—१२६२ ई०) जापान के एक देशमक भिन्न थे। उनका आविर्भाव उस समय हुआ जब जापान पर चीन के मंगोलियन सम्नाट के आक्रमण का भय था। निचिरंन का विश्वास था कि सदर्म-पुण्डरीक-सूत्र में उपदिष्ट धर्म ही बीद-धर्म का एकमात्र सम्मा स्वरूप है और केवल वही उनके देश को विदेशी आक्रमण से बचा सकता है। उन्हें अपने विचारों के कारण अनेक बार अपने देश की सरकार से द्रिडत भी होना ५ हा। परन्तु अपनी देश-भक्ति और स्वान प्रवचनों की सरकार से द्रिडत भी होना ५ हा। परन्तु अपनी देश-भक्ति और स्वान प्रवचनों की सरकार और सादगी ने उन्होंने जापानी जनता के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया। उन्होंने एक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया जो उनके नाम पर 'नि(चरंन' सम्प्रदाय कहलाता है। निचिरंन सम्प्रदाय के अनुयाथी उन्हें एक 'महाबोधसरव' मानते हैं, जिसने राष्ट्र को बचा लिया।

## परिशिष्ट सुची-१

## विब्बती भाषा में सुरचित भारतीय परिष्ठतों के पत्र

| पश्र-प्रोपक का | जिसके पास पत्र              | पत्र नाम      | सभय                            | तंजुर (म्दो-इमेस) |
|----------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| नाम            | प्रेपित किया गया            |               |                                | में निर्देश       |
| मातृचेद        | क्रनिष्क                    | महाराज कनिष्क | प्रथम शताब्दो<br>ईसवी          | गि ३४, ने २३      |
| नागार्जु न     | ढड़ायिमज्ञ<br>(शास्त्रवाहन) | सुइएकेख       | द्विचीय शताब्दी<br><b>ईसवी</b> | गि ६२, ने २७      |

| चन्द्रगोमिन                                 | वीररत्न कोत्रि             | शिष्यक्षेस                                | <b>छ</b> ठी शताब्दी<br>ईसवी           | गि ३३, ने २८                   |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| जितारि "                                    | ***                        | चित्तरत्न-<br>विशोधन-क्रम                 | ग्यारहर्वी<br>शवाब्दी ईसवी            | गि ३६, ने ३०                   |
| बोधिभद्र<br>(सोमपुरी)                       | •••                        | गुरुलेख                                   | ऊपर के<br>समान                        | गि ३१, ने ३१                   |
| सञ्जन<br>दीपंकर श्रीज्ञान<br>जगन्मित्रानन्द | स्कार<br>नयपान<br>जयबन्द्र | पुत्रलेख<br>विमकस्यन-लेख<br>चन्द्रराज-लेख | ऊपर के समान<br>ऊपर के समान<br>बारहबीं | िंग ३६, ने ३२<br>गि १०३, ने ३३ |
| •                                           |                            |                                           |                                       | गि १०३, ने ३४                  |

सूची २ तिब्बती श्रतुवादकों की सहायता में श्रतिश के द्वारा श्रतुवादित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रन्थ

| प्रन्थ का नाम                       | <b>ते</b> खक          | भनुवादक                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| साध्यमक-रत्न-प्रदीष                 | भस्य                  | ग्यं क्लोन, ग्रुस, सेन ग                                                         |
| माध्यमक-हृदय-कारिका                 | भृष्य                 | (विक्रमसिंह)<br>(नग-क्रो) छुत्त, व्हिम्स-<br>र्येज व (शीलजय या<br>जयशील), स्हासा |
| माध्यमक-हृदय-कारिका-वृत्ति          | भव्य                  | अपर के समान                                                                      |
| माध्यमकार्थ-संग्रह                  | भस्य                  | उपर के समान                                                                      |
| माध्यमकभ्रमचाट                      | <b>श्चार्य</b> देव    | ऊपर के समान                                                                      |
| पश्चस्कन्ध प्रकरण                   | चन्द्रकीर्ति          | उपर के समान                                                                      |
| रनाकरयडोद्घाट                       | दीपंकर श्रीज्ञान      | म्पं जोड्डवा श्रीर शीलजय<br>(जयशील)                                              |
| शि <b>च</b> ासमु <b>ष्य</b> याभिसमय | सुवर्णद्वीपीय धर्मपान | शीलजय                                                                            |
| बोधि-पथ-प्रदीप                      | दोपंकर श्रीज्ञान      | (शु०) द्गे-वहि-ब्लो प्रोस                                                        |

तोहोतु निश्तिषालय की पुस्तक-यूची (१६३४) के अनुसार वह नाम जैतारि हैं।

बोधि-पथ-प्रदीप-पश्चिका महासूत्रसमुब्चय

दीपंकर श्रीज्ञान

शीलजय (जयशील) दीपंकर श्रीज्ञान जयानन्द श्रीर (प खुब)

नि-म-प्रम्स

#### माठवाँ मध्याय

## चीनी यात्री

मारत श्रीर चीन एक प्रगाद राजनैतिक, बीदिक, धार्मिक श्रीर कलात्मक जीवन बिता रहे थे। बौद्ध-धर्म ने इन दोनों देशों के बीच जिस सम्बन्ध को स्थापित किया उसने मानवता की एक ऐसी धारा को जन्म दिया जो सिहल से जापान तक फैल गई। तंग वंश के शासन-काल में चीन ने एक नवीन एकता प्राप्त की श्रीर भारत से श्राने वाले शास्ति-काल में चीन ने एक नवीन एकता प्राप्त की श्रीर भारत से श्राने वाले शास्ति-काल में श्रान का उसने स्वागत किया, जिससे उसकी शिक्त में मृदुता शाई। इस युग में श्रान चीनी तीथ-यात्री भारत में श्राये, जिनमें से केवल दो सुप्रसिद्ध, युश्रान च्वांग श्रीर इ-न्सिग अपने लिखित विवरण छोड़ निय हैं जिनमें उस विस्तृत श्रान्दोलन को स्मृतियाँ श्रानुद्ध हैं जिसमें जापान ने भी भाग लिया था। होर्युजी का मन्दिर, जिसे शोतोक तेशा ने नारा में सन् ६०७ ई० में बनवाया, इस परिवर्तन का साची है। दो शताब्दी पूर्व फाहियान इस शान्दोलन का प्रवंगमनी था। वह भारत श्राने वाला सर्वप्रथम चीनी यात्री था, जो श्रपनी यात्रा का विवरण लिखित रूप में होड़ गया है।

#### फाहियान

फाहियान ने मध्य-चीन से गोनी के रेगिस्तान में होते हुए हिन्दूकुश तथा उच्चरी भारत को पार करते हुए बंगाल के ताझिलियत नामक बन्दरगाह तक की अपनी सारी यात्रा पैदल हो की। ताझिलियत में वह समुद्री मार्ग द्वारा सिंहल गया और बहाँ से भयानक समुद्री यात्रा के बाद, जिसमें यह कई बार मृत्यु से बाल-बाल बचा, वह अपने देश चीन में पहुँचा। वह अपने साथ अनेक बौद्ध-धार्मिक प्रमथ और बौद्ध देवताओं की मूर्तियाँ ले गया, जिनकी स्रोज में वह भारत आया था।

फाहियान चीन में बौद्ध विनय की दुरवस्या देख कर अस्यम्त खिन्न था। अनेक मित्रों के साथ भारत धाकर विनय-नियमों को खे जाने का उसने संकल्प किया। चीन के चंगन नामक स्थान से प्रस्थान करने के बाद यात्रा करता हुआ वह वन- हुआंग आया। यहाँ के राज्यपाल ने उसे गोबी रेगिस्तान को पार करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की। गोबी के रेगिस्तान को भयानक यात्रा का वर्णन करते हुए फ़ाहियान ने लिखा है कि भ्रानेक दुष्ट आत्माएँ भीर गर्म हवाएँ इसमें निकास करती थीं जो किसी को नहीं छोड़ती थीं। न ऊपर चिड़ियाँ दिखाई पड़ती थीं, न नीचे पशु। मार्ग का चिन्ह पाने के लिए चारों और दिश्द फैलाने पर भी सिवाय मरे हुए आदिमयों की जलती हुई हिंद्दियों के और कुद भी दिखाई नहीं पड़ता था।

फाहियान ने मध्य-पृशिया में जिन राज्यों की यात्रा की, उनमें उसने भारतीय संस्कृति का प्रचार देखा। खीप-नोर के दिष्या में शन-शन के प्रदेश में उस समय हीनयान सम्प्रदाय के चार हज़ार भिद्ध थे और साधारया जनता भारतीय धर्म का ही कुछ परिवर्तनों के साथ घतुसरया करती थी। "इस स्थान से पश्चिम में चज्रकर जो राष्ट्र मिलते हैं वे भा इसी प्रकार के हैं। जो घपने घरवार को छोड़कर श्रमण और श्रामणेर बन गये हैं, वे सब भारतीय प्रन्थों और भारत में बोली जाने वाली माषाओं का अध्ययन करते हैं।" काहियान ने दो मास और कुछ दिन कहा-शहर में बिलाये। यहाँ हीनयान सम्प्रदाय के ४००० से अधिक भिद्ध उस समय थे।

आते चलकर चीनी यात्री खोतान ठहरा जो एक समृद्ध और सुखी राष्ट्र था। यहाँ महायान के अनेक सहस्र मिच्च निवास करते थे। इस देश के राजा ने फाहियान और उसके माथिया का विशाल और आरामप्रद 'गोमती-विहार' में निवास दिया। इस विहार का अनुशासन परिपूर्ण था। ''एक घंटे को आवाज पर तीन हजार भिच्च भोजन के लिए एकत्र हो जात हैं। जब वे विहार की भोजन-शाला में प्रवेश करते हैं, तो उस समय उनका व्यवहार गम्भीर और शिष्टतापूर्ण होता है। नियमित कम में वे बैठ जाते हैं। सब मौन रहते हैं, उनके बतनों की भी कोई खनखनाहट नहीं होती। अधिक भोजन यदि वे परोसवाना चाहते हैं, तो परोसने वालों को वे बुलाते नहीं, बल्क अपने हाथों से केवल संकेत कर देते हैं।''

फाहियान के कुड़ साथी खोतान से काशगर की भोर बढ़ गये, परम्तु फाहियान भीर उसके कुड़ अन्य साथी खोतान में तीन महीने भीर उहर गये ताकि मृतियों के प्रभावशाली जुलूस को देख सकें। इस जुलूस में (हीनयान सम्प्रदाय को छोड़कर) चौदह विहारों के भिष्नु भाग लेते थे, जिनमे गोमती विहार के भिष्नुओं का प्रथम स्थान होता था। राजा और उसके दरबार के जोग ही नहीं, बिह्क रानियाँ भी इस समारोह में सम्मिखिए होती थीं। यह समारोह हमारे आज के रथोत्सव के समान था, बिहक उससे भी अधिक शानदार हंग से मनाया जाता था। मिन्न-भिन्न प्रकार के रथ होते वे भीर प्रस्के विहार का रथोत्सव अवाग-अवाग दिन होता था। खोतान

नगर से सात या आठ 'जी' (एक 'ली' करीन एक-विद्वार्द मीज के बराबर होता है) परिचम में राजा के द्वारा निर्मित 'नवीन विद्वार' स्थित था, को २५० फुट केंचा था और जिसके बनवाने में म० वर्ष खगे थे।

खोलान में रथ-महोरसय को देखने के बाद फाहियान काशागर को खल दिया, जहाँ वह तीन मास में पहुँचा। काशागर में उसने वहाँ के राजा के द्वारा बुलाई गई 'पंच-परिषद' को देखा। यह परिषद प्रति पाँचमें वर्ष बुलाई जाती थी। इसी प्रकार की परिषद को हम भारत में सातवीं शताब्दी में हर्षवर्षन द्वारा प्रयाग में बुलवाये जाते देखते हैं, जिसमें युधान च्वांग भी सम्मिलित हुआ। परन्तु काशागर की सभा अपेखाहत छोटी ही रही होगी। काशगर के सम्बन्ध में फाहियान ने खिखा है, ''इस देश में भगवान बुद्ध का एक पीकदान है। यह पत्थर का बना हुआ है और उनके भिन्ना-पात्र के रंग का है। भगवान बुद्ध का एक दन्त-धातु भी यहाँ है, जिसके ऊपर यहाँ के लोगों ने एक स्तूप का निर्माण किया है।''

बालोर-तम्म पर्वत-श्रेगी के किनारे-किनारे सिन्धु नहीं को प्रथम बार पार करने के भयानक दृश्य का फाहियान ने वर्णन किया है। चहानों को सीदियों की सहायसा से पार करने के बाद दसने इस नहीं को रिस्सियों के बने पुल से पार किया था। इसके बाद फाहियान उद्यान पहुँचा जो इस समय बौद्ध-धर्म का एक समृद्ध कैन्द्र था। इसके बाद दिशा में चलकर फाहियान गन्धार और तस्त्रिशला में भाया। पेशावर में उसने कनिष्क के द्वारा निमित स्तूप को देखा, जिसकी भ्रतुलनीय विशालता का ससने वर्णन किया है।

पेशावर से आगे चलकर फाहियान नगरहार (हहा) आया। इस समय ठक उसके सब साथी उसे छोड़ चुके थे। नगरहार में एक स्तूप था, जो भगवान बुद्ध की खोपड़ी की हड्डी के उपर बनवाया गया था। नगरहार के दिख्य में आधे योजन की दूरी पर फाहियान ने एक गुफा देखी, जिसमें लोगों के कथना नुसार भगवान बुद्ध अपनी छाया छोड़ गये थे, ''चारो और के देशों के अनेक राजाओं ने कुशल चित्रकारों को असका रेखा-चित्र खींचन के जिए भेजा है, परन्तु कोई उसका ऐसा चित्र नहीं बना सका है।'' नगरहार के पड़ोस के अन्य कई स्थानों का भी वर्णन फाहियान ने किया है।

सफेद कोह को पार करने के बाद फाहियान ने श्रफगानिस्तान में प्रवेश किया। यहाँ इस समय महायान श्रीर हीनयान सम्प्रदायों के तीन हज़ार भिष्ठ रहते थे। बन्नू में भिष्ठश्रों की इतनी ही संख्या थी, परन्तु वे सब हीनयान सम्प्रदाय के थे। तदननतर पंजाब में श्रमण करता हुश्रा चीनी यात्री मधुरा प्रदेश में श्राया, जहाँ बौद्ध-धर्म दस समय श्रस्यन्त लोक-प्रिय श्रवस्था में था श्रीर राजा श्रीर जनता सब भिष्ठश्रों का भादर करते थे। आगे बदता हुआ चीनी यात्री मध्य-देश में पहुँचा जिसे गुप्त साम्राज्य का हदय कहा जा सकता था। इस प्रदेश का विस्तृत विवरण फाहियान ने दिया है। उसकी जलवायु की प्रशंसा करते हुए उसने वहाँ के निवासियों की समृद्धि का वर्णन किया है। राज्य-शासन भीर दचड-स्यवस्था का भी उसने वर्णन किया है। लोगों की सदाचार-प्रियता का वर्णन करते हुए उसने लिखा है, "सारे देश में कोई जीव-हिंसा नहीं करता, न कोई शराब पीता है, यहाँ तक कि लोग प्याज श्रीर लहसुन भी नहीं लाते " इस देश में सुश्चर श्रीर मुर्गियाँ नहीं पाली जातीं, पशुश्चों का क्रय-विकर्ण नहीं होता, यहाँ के बाजारों में मौंस वेचने वालों की दूकाने नहीं हैं श्रीर न शराब ही निकाली जाती है।" समाज में भिच्नश्चों का सम्मान था श्रीर सम जगह लोग शयनासन, भोजन श्रीर वस्त से उनका श्रातिध्य करते थे।

इसके बाद फाहियान ने क्रमशः संकाश्य (किप्य), कभीज (कन्याकुब्ज-कुब्ब् किन्याओं का प्रदेश) धीर साकेत या अयोध्या (शा-िक) की यात्रा की। श्रावस्ती, किपिलवस्तु, वैशाली धीर पाटिलपुत्र भी वह गया। मगध देश की फाहियान ने बढ़ी प्रशंसा की हे। उसने लिखा है, 'मध्य मगड़ल के सब देशों में मगध में ही सबसे धिक विशाल नगर धीर कस्बे हैं। इसके धादमी बढ़े धनवान धीर समृद्ध हैं धीर हृदय की उदारता तथा अपने पढ़ीसियों के प्रति कर्ज्व-य-पालन में एक-दूसरे से प्रति-स्पर्दा करते हैं।' मगध के निवासियों को भी मृर्त्तियों के जुलूस निकालते फाहियान ने देखा था। उसने वहाँ के दावब्य श्रीषधालयों का भी बढ़ी प्रशंसापूर्वक उल्लेख किया है। नालंदा, राजगृह, गया, वारायासी भीर उसके समीप ऋषिपतन मृगदाब खया कीशाम्बी की भी फाहियान ने यात्रा की धीर इन सब का विशद वर्णन उसने किया है। कीशाम्बी के घोचिरवन (घोषिवाराम) में जिस समय वह था, उसने दिवा भारत के पारावत नामक विदार के बारे में सुना, जिसके सम्बन्ध में निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

वागणसी से फाहियान पाटिलपुत्र लौट भाया। किस प्रकार उसने बौद्ध-धर्म सम्बन्धी हस्तिलितित पुस्तलें प्राप्त कीं, इसका विवरण फाहियान ने दिया है, जो काफी रोचक है। साधारणतः बौद्ध शास्त्र मीलिक परम्परा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले भा रहे थे, परन्तु श्रावस्त्री के एक महायानी संघाराम में फाहियान को एक हस्तिलिखत प्रति मिली। फाहियान का कहना है कि यह प्रति बुद्ध-उपदेशों के इस पाठ के अनुसार थी जिसकी स्वीकृति प्रथम महासंगीति के भवसर पर की गई थी भीर जिसका प्रयोग भगवान बुद्ध के जीवन-काल में भी भिष्ठ करते थे। फाहियान का यह कहना भाषानिक बिद्दानों को स्वीकार नहीं हो सकता। फाहियान ने तीन वर्ष संस्कृत (या

पालि) लिखने और बोलने के सीखने में तथा विनय की प्रतिक्षिप करने में बिताये। फिर वह चम्पा होता हुआ तमलुक (तान्निलिस) चला गया और वहाँ भी उसने दौ वर्ष सूत्रों की अनुलिपि करने तथा मूर्त्तियों के चित्र खींचने में बिताये।

एक बड़े ज्यापारिक जहाज में बैठकर फाहियान तमलुक से सिंहल के खिए चल दिया जहाँ वह चौदह दिन में पहुँचा। सिंहल में फाहियान दो वर्ष तक ठहरा और इस बीच वह चीन में अज्ञात संस्कृत मन्यों का संमह और उनकी अनुलिपि करता रहा। सिंहल में निवास करते समय फाहियान को अपने घर की बुरी तरह याद आने लगी। चीन से चले उसे कई वर्ष हो गए थे। उसके कुछ साथी पीछे रह गए थे या मर गए थे। वह अकेलापन अनुभव कर रहा था। एक दिन जब एक व्यापारी को उसने अनुराधपुर के अभयगिरि विहार में भगवान बुद की मृति के सामने स्वेत रेशम से बने एक चीनी पंखे को अपिंत करते देला तो वह अपनी मावनाओं को रोक नहीं सका और उसकी आँखों में आँसू आ गए। फाहियान ने सिंहल के विहारों, दन्तधानु-महोत्सव, मिहिन्तले और सामान्यतः सिंहली बौद्ध-धर्म का एक आकर्षक चित्र हमें दिया है।

सिंदल से पुनः एक बड़े व्यापारिक जहाज में बैठकर फाहियान श्रपने देश जीन की श्रोर चल पड़ा। रास्ते में दो दिन की यात्रा के बाद एक बड़ा तुँकान श्राया जो तेरह दिन तक चलता रहा। एक बार तो यहाँ तक नौबत श्राई कि फाहियान को भय होने लगा कि कहीं नाविक उसकी पुस्तकों श्रीर मृतियों को समुद्र में न फेंक दें। परन्तु सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। जहाज में एक छेद का पता लगा जिसे एक टापू के पास बन्द कर दिया गया। इसके बाद एक श्रीर भयंकर तुफान श्राया, परन्तु १० दिन की यात्रा के बाद फाहियान का जहाज सुरचित रूप से जावा पहुँच गया। यहाँ फाहियान उतर गया श्रीर पाँच महीने तक इस द्वीप में ठहरा। इस समय जावा में श्राह्मण-धर्म समृद्ध श्रवस्था में था श्रीर बौद-धर्म की श्रवस्था सन्तीपजनक नहीं थी। एक दूसरे व्यापारिक जहाज में बैठकर श्रीर उतनी ही भयंकर यात्रा के बाद फाहियान चीन के चिंग-चाउ नामक स्थान में पहुँचा श्रहाँ एक जाड़ा श्रीर एक गर्मी बिताने के बाद वह चीन की राजधानी नानकिंग में पहुँचा श्रीर जिन सूशों श्रीर विनय को वह भारत से खे गया था, उन्हें धर्म-गुरुशों को उसने श्रित कर दिया।

फाहियान ने चीन के चंगन प्रान्त से भारत के मध्य-देश तक की यात्रा में छः वर्ष विताए। छः वर्ष तक ही वह भारत में ठहरा। उसके बाद तीन वर्ष में बहु चिंग-चाउ पहुँचा। करीब तीस देशों के बीच में होकर वह अपनी यात्रा में गुजरा। उसने अपने व्यक्तिगत जीवन को महत्त्व नहीं दिया और न उसके बारे में कभी सोचा। गहन कान्तारों और पर्वत-श्रीणयों को उसने पार किया और मयंकर समुद्री यात्राएँ कीं, केवल इस उद्देश्य के लिए कि वह अपने देश के लोगों को बौद-धर्म का संदेश सुना सके। त्रिरत्न के अनुभाव से उसकी रचा हुई और संकट के चर्णों में वह बचा लिया गया। जिन अनुभवों के बीच होकर वह गुजरा, उनका विवरण उसने बाँस के फलकों और रेशम पर इसलिए लिखा कि सीम्य पाठक भी इस सुचना में अपने भाग को प्राप्त कर सके।

## युश्चान-च्वांग

युश्चान-दर्शन का जन्म सन् ६०२ ई॰ में लो-यंग में हुआ। जब वह आठ वर्ष का ही था, उसने कन् प्यूशियन धर्म के विधि-विधान के पालन से अपने पिता को भारचर्यान्वित कर दिया । उससे यह भाशा की जाने लगी कि वह अपने अनेक पत्रं जो भौति परम्परावादी ढंग का प्रसिद्ध साहित्यकार बनेगा । परन्तु जब उसके बढ़े भाई ने बौद्ध भिन्न की दीना ले ली तो उससे प्रभावित होकर युद्धान-च्यांग ने भी तेरह वर्ष की भवस्था में ही लो-यंग के बौद्ध विहार में जाकर शीख प्रहण कर लिया । उसने भारतीय दर्शन का अध्ययन शुरू किया और शीघ उसकी जटिलवाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया । सन् ६१७ में चीन में राजनैतिक अन्यवस्था फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप युश्रान-च्वांग को स्पु-चुश्रान के पर्वतों में शरण लेनी पड़ी। इस बीच उसका बौद्ध-धर्म का श्रध्ययन चलता रहा श्रौर उस पर प्रवचन भी वह देने लगा, जिसके कारण उसकी पर्याप्त ख्याति हो गई । सन् ६६२ ई० में चंग-अन (ब्राधनिक सि-श्रम-फ़) इसके कार्य का केन्द्र वन गया । यह नगर नए राजवंश की राजधानी था और उस समय चीन में बौद्ध-धर्म का केन्द्र था। यहाँ रहते हए यद्यान-च्वांग के मन में बाद्ध-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायां और सिद्धान्तों का देखकर शंकाएँ भाने लगीं । उन्होंने संकल्प किया कि वे भारत जाकर वहाँ के जानी पुरुषों से मिलेंगे और अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे।

उन्होंने इस उद्देश्य से चीन से प्रस्थान करने की सम्राट से अनुमित माँगी, परन्तु वह नहीं मिली। संकल्प के पक्के इस लुब्बीन वर्षीय भिन्नु ने इसकी पर्वाह न करते हुए और आगे आने वाले भयों से न डरते हुए गुप्त यात्रा शुरू कर दी। रात में वह यात्रा करता और दिन में लिपा रहता। सीमान्त के एक किले के पास इस पर किसी ने तीर का निशाना लगाया, परन्तु वह बाल-बाल बच गया। बिना किसी की सद्दायता के और प्रस्थेक संकट की उपेचा करते हुए युआन-च्यांग ने सकेले रेगिस्तान को पार किया और वह ह-मि पहुँचा लहाँ तुर्फान (जो इस समय कसोचंग कहजाता था ) के राजा की भोर से, जो एक श्रद्धालु बौद्ध था, दसे एक निमन्त्रया मिला।

तर्फान गोबी के रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। आज वह निष्पाया है, परम्तु उन दिनों वहाँ जीवन का स्पन्दन था। जमता बीद थी श्रीर समृद्ध श्रार्थिक. राजनैतिक भीर सांस्कृतिक जीवन बिताती थी । तोलारीयन भाषा की एक उपभाषा बोली जाती थी । वहाँ का शासक चु-वेन-तइ (६२०-६४० ई०) चीनी वंश का था। वह तकी खान के अधीन था और चीनी सम्राट से भी उसके सम्बन्ध थे। उसका निमन्त्रण वस्तृतः श्रादेश ही था और चीनो यात्री को करीब-करीब बलपूर्वक ही तुर्फान के जाया गया । चु-वेन-तह श्रदाल बौद होते हुए भी कुछ अपरिष्कृत स्वभाव का आदमी था। हालां कि युधान-च्यांग का उसने अत्यन्त श्रादरपूर्वक श्रातिथ्य किया, परन्तु इसकी योजना यह थी कि वह युश्चान-च्वांग को अपने दरबार में ही धर्म-गुरुषों का प्रधान बना कर रख ले । उसने युश्राम-च्वांग से कहा, "मैं श्रापको यहाँ रखने का आग्रह करता हैं लाकि में आपकी वन्दना कर सक् । पामीर के पर्वत को अपनी जगह से हटाना श्रासान है, परन्तु मेरे निश्चय को डिगाना कठिन है।" युमान-क्वांग ने वीरसापूर्वक उत्तर दिया, "सद्धम के उद्देश्य के लिए मैं भाषा हैं। राजा केवल मेरी हड़ियों को हो रख सकेगा । मेरी श्रात्मा या इच्छा-शक्ति पर उत्सका कोई अधिकार नहीं हैं।" इस संकल्प के साथ युवान-च्वांग ने राजा के द्वारा भेजे गये भोजन को छन्ना सक नहीं। तब राजा को चिन्ता हुई श्रीर उसने युद्यान-च्यांग की बात मान ली । युश्रान-च्वांग ने एक माम और वहाँ टहरना स्वीकार कर लिया श्रीर इस बीच उन्होंने राजा के दरबार में धर्मीपदेश दिए । एक मास की समाप्ति पर राजा ने न केवल चीनी यात्री की सम्मानपूर्वक विदा किया, बल्कि उसके मार्ग पर पहुने वाले सब राज्यों के राजाश्चों के लिए परिचय-पत्र भी बिये। एक परिचय-पत्र तुर्की ख़ान को भी दिया जिसका भादेश भारत के दरवाजों तक वज्जता था। इस प्रकार युद्धान-च्वांग का पद धव एक साधारण सीर्थ-यात्री के रूप में न रह गया. बल्कि उसे एक राजकीय महत्त्व मिला और भारत तक अपने मार्ग में वह जहाँ कहीं गवा. उसे शानदार ढंग से सब श्रावश्यक वस्तएँ मिलती गई ।

तुर्फान से चलकर युश्चान-च्यांग कड़ा-शहर पहुँचा, जो एक तोखारी-माषी नगर था। यहाँ उस समय दस संघाराम थे, जहाँ हीनयान मत के दो हजार भिच्छ निवास करते थे। एक रात यहाँ ठहर कर युश्चान-च्यांग कृषा (सं॰ कुषो) पहुँचा जो उस समय मध्य-एशिया का सबसे अधिक शहस्वपूर्ण नगर था। इसकी भौतिक सम्बद्ध और उच्च सम्यता से युश्चान-च्यांग बहुत प्रभावित हुश्चा। बीसवीं शताब्दी में को पुरातत्व-सम्बन्धी लोजें यहाँ हुई हैं, उनसे बहुत से ऐसे दश्य सामने बाए हैं जिनमें युझान-ध्वांग ने भाग लिखा होगा। कृषा गोवी के रेगिस्तान में एक नम्मिल्लस्तान जैसा था और इसके शासकों को योद्धा होना श्वनिवार्य था, क्योंकि यह नगर चारों श्वोर से तुर्क-मंगोलों से घिरा हुआ था। कृषा की गद्दी पर इस समय एक तोखारी शासक बैठा हुआ था जिसका नाम सुवर्णदेव था, जो सुवर्णपुष्प का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसके राज्य में ४००० भिष्ठ थे जिन्हें वह सब प्रकार का संरच्या देता था। चीन के तंग-वंशीय सम्राट से भी उसके कूटनीतिक सम्बन्ध थे। हीनयान मत के भिष्ठश्वों से यहाँ युझान-च्वांग के शास्त्रार्थ हुए। इस समय कृषा में मोच गुप्त नामक एक वृद्ध सन्त रहते थे जिनके साथ युझान-च्वांग के शब्खें सम्बन्ध हो गये। बुरे मौसम के कारण चीनी यात्री को कृषा में दो या तीन मास उहरना पड़ा। जब उसने वहाँ से प्रस्थान किया तो राजा ने उसे नौकर, जैंट शौर घोड़े, एक पूरा काफिला ही दिया शौर राजा के साथ भिष्ठ तथा श्वन्य धार्मिक शागरिक-गण युझान-च्वांग को विदाई देने के लिए नगर की बाहरी सीमा तक शारे।

कृषा छोड़ने के दो दिन बाद युधान-ख्वांग पर डाकुओं ने धाकमय किया और फिर वह टीन-शन के ढलाव पर स्थित हिम-नदी पर आया, जिसका उसने चिश्रमय वर्णन किया है। धागे चलते हुए चीनो यात्री हस्सिककुल (गर्म सील) के पास आया, जहाँ उस समय पश्चिमी तुर्कों का ख़ान तम्बू ढाले पड़ा था। यह सन् ६३० ई० की बात है। ख़ान धार्मिक संस्कृति से रहित नहीं या और बौद्ध-धर्म की ओर उसका मुकाव था, क्योंकि पचास वर्ष पूर्व उसके पूर्वों को गन्धार के एक जिनगुप्त नामक बौद्ध भिष्ठ से शिष्ठा मिल चुकी थी। ख़ान ने युधान-ध्यांग का सम्कारपूर्वक आविध्य किया और 'शुद्ध भोजन' खिलाया, अर्थात् चायल की रोटियाँ, मलाई, दूध, चीनी, शहद और किशमिशें। भोजन के बाद युधान-ध्यांग ने उसे धर्म का उपदेश किया, जिसके बाद ख़ान ने शसक्षतापूर्वक कहा कि धर्म के उपदेश को वह श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता है। ख़ान ने भी युधान-ध्यांग को धपने पास रोकना चाहा, परन्तु जब यह सम्भव नहीं हुधा तो उसने उसे उसकी भारत तक की यात्रा में अपना राजकीय संरक्षया दिया, जिसके कारण युधान-ध्यांग पामीर और वैक्ट्रिया के दरीं को आसानी से पार कर सका।

युधान-च्वांग का धागे का पहाव समरकन्द (प्राचीन मरकन्द) में पहा, जो ज्यापारिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नगर था, क्योंकि वहाँ भारत और चीन के काफिलों के मार्ग मिलते थे। यहाँ के लोग ज़ोरोष्ट्रियन धर्म और बुद्ध-धर्म के बीच

विचित्तित होते रहते थे। युझान-च्यांग की हस नगर की यात्रा से तुर्क-हैरानी राज्य में बौद्ध-धर्म को प्रकर्ष मिला। उसने यहाँ एक सभा की जिसमें झनेक भिच्चभों को दीचित किया गया और पूजा के लिए झनेक प्राचीन विहारों का पुनरुद्धार किया गया।

समरकन्द्र से यात्रा करता हुआ चीनी यात्री कठिन पर्वत-मार्गों को पार करने के बाद परिचमी तुर्क-साम्राज्य की दिचयी सीमा पर पहुँचा। आक्सस नदी को पार कर युआन-च्वांग ने बैंक्ट्रिया में प्रवेश किया, जो उस समय वर्दु शद के शासन में यी, जो तुर्कों के एक बड़े ख़ान का पुत्र था। वर्दु शद का विवाह तुर्फान के राजा की बहिन से हुआ था, जो एक श्रद्धालु बौद्ध था। बैंक्ट्रिया में बौद-धम का प्रचार सम्भवतः अशोक के धर्म-प्रचारकों द्वारा किया गया था। बैंक्ट्रिया की राजधानी बजल थी। बजल और बैंक्ट्रिया में उस समय अनेक विदार थे जहाँ हीनवानी भिष्ठ निवास करते थे। यहाँ के प्रजाकर नामक एक विद्वान भिष्ठ का अस्त्रेल युआन-च्वांग ने किया है, जिसके साथ सत्संग का उन्होंने खाभ उठाया था। आगे चलकर युआन-च्वांग ने हिन्दूकुश को पार किया और वह बामियान पहुँचा, जिसके दश्य का उसने सही वर्षान किया है। इस समय बामियान मूँ दस बौद्ध विद्वार थे जिनमें कई हजार भिष्ठ रहते थे। युआन-च्यांग ने दो विशास युद्ध-सूर्तियों का भी उद्यक्षेत्र किया है, जिनकी ऊँचाई, कमशः १७० और ११४ फुट थी।

बामियान से चल कर ६००० फुट ऊँचे शिवर दरें की पार कर युद्धान-च्वांग किपश (कावुल के उत्तर में आधुनिक बेगराम गाँव) पहुँचा जो उस समय पुक समृद्ध व्यापारिक नगर था। शिवर दरें की पार करते हुए युद्धान-च्वांग को बाकुओं का सामना करना पड़ा। किपश में उस समय पुक बौद्ध राजा राज्य करता था जो महायान में अदावान था। यहाँ युद्धान-च्वांग ने विभिन्न बौद्ध सम्प्रदायों की सभा की, जो पाँच दिन तक चलती रही। सन् ६३० में युद्धान-च्वांग लम्पक होते हुए जलालावाद (प्राचीन नगरहार) पहुँचा। यहाँ उसने प्रथम बार भारतीय भूमि पर पर रखा और उसे जलवायु और निवासियों के स्वभाव में एक विशेष अन्तर दिखाई पड़ने लगा। गन्धार में गत झः शताब्दियों से प्रवल ग्रीक-रोमन प्रभाव में बौद्ध कला विकसित हो रही थी और वह बौद्ध-धर्म का द्वितीय पित्रव स्थान माना जाता था। पेशावर उस समय हूंगों के आक्रमणों के कारण नष्ट-अष्ट धवस्था में था। करीब दस लाल बौद्ध विहार मग्न धवस्था में पढ़े थे और वहाँ कोई नहीं रहता था। स्तुप भी दुक्ष-फूटी धवस्था में पढ़े थे। उखान या उद्धियान देखने भी युधान-व्यांग गया, जिसे हुणों ने गन्धार से भी अधिक नष्ट-अष्ट कर हिया था । किसी समय यहाँ १४०० विहार और १८००० भिष्न थे । जनता सब भी प्रायः बौद्ध यो भौर हीनयान भौर महायान दोनों ही प्रचलित थे. परन्त महा-थान का रूप सान्त्रिक होता जा रहा था। उड़ियान और गम्धार से प्रस्थान करने के बाद युश्चान-ध्वांग ने उदभएड या उदक्खएड के समीप सिन्ध नदी की पार किया भौर तस्रशिला में प्रवेश किया। यहाँ भी उसने हुगों के द्वारा विनष्ट अनेक बौद्ध बिहार देखे । यहाँ से ऋष समय के लिए युधान-च्यांग कारमीर गया, जहाँ उस समय बीद-धर्म का प्रचार था। यहाँ इस समय एक सी बीद विहार और ४००० भिष्क थे भीर लोगों को बागोक भीर कनिष्क की स्मृतियाँ प्रिय थीं। काश्मीर के राजा ने भाषनी राजधानी प्रवरपुर (श्रीनगर) में युग्रान-ध्वांग का सम्मानपूर्वक क्वागत किया। यहाँ युधान-च्यांग ने एक सत्तर वर्षीय महायानी भिन्न के दर्शन किये जिनसे उन्होंने विज्ञानवाद की विशुद्ध परम्परा के सम्बन्ध में बहस-सी बातें सीखीं। युषान-च्यांग ने मई सन् ६३१ से लेकर अप्रैल सन् ६३३ ई० तक अर्थात् परे हो वर्ष काश्मीर में विवाये श्रीर इस बीच उन्होंने वहाँ बीद दर्शन का श्राप्ययन किया और अपने साथ चीन ले जाने के लिए अनेक सत्रों और शास्त्रों की प्रति-बिपियाँ भी करवाई ।

कारमीर से चल कर बुधान-च्वांग पहले साकल (स्यालकोट) में कका जो पूर्व काल में प्रीक राजा मिनान्दर और हुया अत्याचारी शासक महिरकुल (या मिहिरकुल) की राजधानी रहा था और जहाँ युधान-च्वांग से दो शताब्दी पूर्व के अस्वी दार्शनिक वसुवन्धु ने भी निवास किया था। स्यालकोट से चीनी यात्री क्यास नदी के बाय किनारे पर स्थित चीनशुक्ति नामक स्थान पर खाया जहाँ उसे माध्यमिक मत में निव्यात पुक वृद्ध ब्राह्मण मिला जिसके साथ सत्संग करते हुए उसने पुक महीना एक गाँव में गुजारा। चीनशुक्ति में युधान-च्वांग एक वर्ष तक ठहरा और सन् ६३४ की वर्षा में यह जालन्धर पहुँचा। यहाँ से चीनी यात्री मथुरा झाया जो उस समय बौद कला के लिए प्रसिद्ध थी। मथुरा से यमुना की छोर उपर जाते हुए वह कुरुचेत्र के समीप स्थागेश्वर भी गया। उसके बाद चीनी यात्री कृषिय (प्राचीन संकारय) गया, जहाँ से वह कन्याकुळ (कछोज) गया, परन्तु हस समय ससकी राजा हमें से भेट नहीं हुई क्योंकि राजा पूर्व में गया हुआ था। बाद में हम्बं खुखान-क्वांग का परम मित्र और संरचक हो गया। युधान-क्वांग ने हम्बं के क्यांतित्व और शासन की प्रशंसा की है। अयोध्या को देखने के बाद जब चीनी यात्री गंगा के किनारे-किनारे प्रयाग जा रहा था तो रास्ते में उसे उगों ने पकड़ खिया

भीर दुर्गा को उसे बिल देने का प्रयान किया, परन्तु किसी प्रकार युधान-व्यांग की जान बची । प्रयाग में उस समय बौद्ध-धर्म की भवस्था भिषक भव्ही नहीं थी । प्रयाग से चीनी यात्री ने कीशाम्बी जाकर वहाँ मगवान बुद्ध के स्मृति-चिन्हों को देखा ।

प्रयाग में युधान-च्वांग ने भगवान बुद्ध के जन्म-स्थान की यात्रा करने का संकल्प किया। इसलिए वह वहाँ से उत्तर की धोर चल पदा, धौर आवस्ती (सहेत-महेत) होता हन्ना कपिलवस्तु श्रीर लुम्बिनी-चन पहुँचा । इसके बाद रामप्राम भीर इंशोनगर (किसेया) भी चीनी यात्री गया। यहाँ से लौटते हुए चीनी यात्री बारास्ती श्राया, जहाँ से वह उत्तर में वैशाला (बसाद) गया । वैशाली से पाटिन-पुत्र और बहाँ से बोध-गया चीनी यात्री दर्शनार्थ गया । नाजन्दा महाविहार के भी युष्णान-च्वांग ने दर्शम किए । इस समय वहाँ दस हज़ार भिष्ठ थे जो सब महायान के श्रानुवायी थे । युश्रान-च्यांग १४ महीने ठहरा । योगाचार-सिद्धान्तीं श्रीर संस्कृत का उसने यहाँ विस्तृत अध्ययन किया। यहीं से राजगृह के दर्शनार्थ भी चीनी यात्री गया । नालन्दा से प्रस्थान कर युद्धान-ध्वांग ने सन् ६३८ का वर्ष बंगाल और चम्पा में बिताया, जिसके बाद वह ताम्रजिप्ति पहुँचा, जहाँ से उसने हीनयान बौद्ध-धर्म के अध्ययनार्थ श्रीलंका की समुद्री यात्रा करने का विचार किया, परन्तु शिच्चा के परामर्श के अनुसार उसने समुद्री यात्रा नहीं की और उद्दीसा, महाकोशल, आन्ध और तेलगु प्रदेश में होते हुए कान्चीपुरम् पहुँचा जहाँ उसे पता चला कि सिंहल में राजनैतिक धरान्ति चल रही है। इसलिए उसने सिंहल जाने का विचार छोड़ दिया श्रीर उत्तर की श्रोर चलते हुए उसने भरुकच्छ (भक्षींच) श्रीर वलमी की यात्रा की। सिन्ध और मुख्तान की बाजा के बाद युधान-व्वांग फिर नालन्दा में ठहरने के लिए बीट श्राया । कामरूप (श्रसम) के राजा भास्कर वर्मा के निमन्त्रण पर वह उसके दर्बार में भी गया, जिसके बाद हर्ष से उसकी भेंट हुई। इर्ष के द्वारा बुलाई गई हो सभाश्चों में, जो कसीज श्रीर प्रयाग में हुई, युश्चान-च्वांग ने भाग जिया। इन सभाष्ट्रीं का विस्तृत विवरण युद्यान-च्वांग ने दिया है। क्क्षीज से प्रस्थान कर जालम्बर श्रीर तश्रीराला में होते हुए युश्रान-स्वांग श्रवने पूर्व मार्ग से ही नगरहार पहुँचा जहाँ एक विहार में निवास करने के परचात् उसने सन् ६४४ में हिन्दुकुश को पार किया और काशगर, यारकन्द और खोदान की यात्रा करते तथा कुछ समय के लिए तुन-हुआंग विदार में विश्राम करते हुए सन् ६४४ ई॰ में चंगन पहुँचा जहाँ राजधानी के राज-पदाधिकारियों और भिष्ठभों ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सम्राट ने उसे बिना श्रनमित जाने के अपराध के लिए न केवल चमा कर दिया.

बिष्क उसका इस बात के जिष् धिमनन्दन मी किया कि सबके करपाण के जिए उसने अपने जीवन को इसने संकर में डाला। सम्राट ने मन्त्री बनने के जिए युधान-च्यांग के सामने प्रस्ताव रक्खा जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। शेष जीवन युधान-च्यांग ने एक बौद्ध भिष्ठ की ही तरह एक विहार में विताया जिसे सम्राट ने विशेषतः उनके लिए बनवाया था। यहाँ भारत से खे जाए गए ६०० प्रन्थों के चीनी अनुवाद का काम उन्होंने स्वयं और धन्य अनुवादकों की सहायता से करना शुरू किया। अनुवादकार्य और धर्मोपदेश करते हुए इस महान साधक चीनी भिष्ठ ने, इस बात की अभिज्ञा के साथ कि उसने एक अच्छा और सो हेश्य जीवन बिताया है, सन् ६६४ ई० में शान्ति पद निर्वाण में प्रवेश किया।

#### इ-त्सिंग

जब युचान-च्यांग भारत की यात्रा के बाद चीन पहुँचा, उस समय इ-स्सिंग दस वर्ष का बालक था, परन्तु उसने बाँद्ध मिच्छ के जीवन की तैयारी कर जी थी। चाँद्द वर्ष की चवस्था में उसने भिच्छ-संघ में प्रवेश किया। यचपि उसने सन् ६४२ ई० में ही भारत की यात्रा करने का संकल्प कर जिया था, परन्तु सन् ६७१ ई० अथांत् अपनी ३७ वर्ष की अवस्था में ही वह अपनी इच्छा को कार्यरूप में परियात कर सका। इ-स्सिंग २४ वर्ष तक अर्थात् सन् ६७१ से लेकर सन् ६६४ ई० तक अपने देश के बाहर रहा और इस बीच उसने ३० से अधिक देशों की यात्रा की। सन् ६६४ ई० में वह चीन लौटा। अपने साथ ४०० प्रन्थों को वह भारत से चीन ले गया था। इनमें से ४६ प्रन्थों का उसने स्वयं चीनी भाषा में अनुवाद किया। सन् ७१३ ई० में ७६ साल की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई।

इ-िस्संग ने अपनी भारत-यात्रा दोनों और से समुद्दी मार्ग द्वारा की। उसके यात्रा-निवरणों में यद्यपि युश्रान-च्वांग के समान वैज्ञानिक रुचि और विविधता नहीं हैं, परन्तु मानवीय तत्व की अधिकता है। भारत के श्रकावा उसने सुमात्रा, श्रीविजय (श्राधुनिक पत्नेमवंग) और मजाया की भी यात्रा की। सन् ६७३ ई० में वह वान्निलिप्त में उत्तरा और तदुपरान्त मगध में यात्रा करता हुआ बोध-गया आया जहाँ उसने बोध-वृष्ण की पूजा की। दस वर्ष उसने सद्म का अध्ययन करते हुए और प्रन्थों का संग्रह करते हुए नाजन्दा में विताय। त्वान्निलिप्त के मार्ग से ही उसने सन् ६८४ ई० में भारत से प्रस्थान किया। श्रीविजय पहुँच कर वहाँ उसने चार वर्ष संस्कृत के अध्ययन में विताय जिसके बाद एक बार वह चीन जाकर फिर श्रीविजय जौट श्राया और अन्त में सन् ६६४ ई० में चीन जौट गया, जहाँ सम्नाट और नागरिकों की ओर से उसका उसी प्रकार सम्मान किया गया जैसा युश्रान-च्वांग का किया गया था।

इ-िल्संग ने जिला है कि कोरिया के अनेक भिचुओं ने भी मध्य-एशिया के मार्ग से और समुद्री मार्ग से भारत की यात्रा की थी, परन्तु यात्रा की कठिनाइयों के कारण वे भारत में ही मर गये और कभी अपने देश वापस नहीं पहुँचे। इ-रिसंग वे चीन से भारत आने वाजे यात्रियों के जिए सिफारिश की है कि उन्हें भारत में प्रवेश करने से पूर्व श्रीविजय में अपनी संस्कृत की शिक्षा पूरी कर जेनी चाहिये। वस्तुतः इस युग में हिन्द-चीन और हिन्देशिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव अत्वधिक या और विचारों, पुस्तकों और कजा-कृतियों का निरन्तर आदान-प्रदान भारत, सिंहज्ञ, जावा, कम्बोडिया, चम्पा और चीन के कान्टन प्रदेश के बीच चलता रहता था।

इस प्रकार एशिया के इतिहास के इस प्रकाशवान युग में महान तंग-वशीय इन चीनी तीर्थ-यात्रियों ने अपनी यात्राओं और धार्मिक प्रन्थों के अनुवादों से सुदूर पूर्व की भारत के साथ एक प्रेम-सूत्र में बाँध दिया।

# बौद्ध कला का संचिप्त पर्यवेचण

भगवान बुद्ध के श्रनुयायी श्रिषकतर ज्यापारी वर्ग के थे, इसिलए उन्होंने विशास स्तूप श्रीर खैत्य बनवाये, जैसे कि सांची श्रीर भरहुत मध्य-भारत में, श्रमरावती श्रीर नागार्जुनकोयडा दिख्या-भारत में श्रीर कार्ले श्रीर भज परिचमी भारत में । भिष्ठ श्रीर भिष्ठियों संघ की रखना भगवान बुद्ध की करुया का परियाम थी। ये भिष्ठ श्रीर भिष्ठियों श्रक्तर देश में चारिकाएं करते रहते थे। जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, गृहस्थ उपासकों ने, जिनमें श्रशोक श्रमणी था, उनके लिए चैत्य, स्तूप श्रीर विहारों का बनवाना श्रुक्ष किया। श्रनेक गुफा-मन्दिर शान्त श्रीर शुरम्य प्राकृतिक वातावरया में बनवाये गये जैसे कि बम्बई राज्य के श्रन्तगंत कार्जे, कान्हेरी श्रीर भज में तथा दिख्या में श्रजन्ता में। चित्रकला श्रीर मूर्विकला का भी उपयोग मगवान तथागत के गौरव श्रीर उनके जीवन की महत्ता को दिखाने के लिए किया गया श्रीर इसी उद्देश्य से जातक श्रीर श्रन्य कहानियाँ भी कला-कृतियों के रूप में श्रंकित की गई।

त्वीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से खेकर त्वीय शताब्दी ईस्वी तक के समय में बौद कला भीर संस्कृति का विस्मयकारी विकास हुआ। भ्रनेक स्तूप भीर चैत्य इस युग में बनाये गये जिनमें भगवान बुद के पूर्व-जन्म की कथाओं को भी भंकित किया गया। बौद कला को धर्म से प्रेरणा मिली। बौद विहारों की मूर्ति-कला सम्बन्धो समृद्धि यह दिखलाती है कि धर्म का अर्थ कर्मकायड या सिद्धान्त ही नहीं है, बिरूक वह पुक भ्रन्तिहित भ्राप्यास्मिक गुण है जो किसी न किसी प्रकार अपनी कलात्मक भ्रमिव्यक्ति प्राप्त करता है। भारत के उत्तर-पश्चिम में यूनान भीर रोम के प्रभाव के कारण एक मिश्रित कला का विकास हुआ भीर एक पूर्ण बौद लाचिणक निद्शन की गन्धार नाम से विवृति की गई।

बौद्ध कला में स्तूप

बौदों के जिए पूजा की सर्वोच्च वस्तुएँ ब्रि-रस्न अर्थात् बुद्ध, धर्म श्रीर संघ हैं। इनके अजावा बुद्ध, धरयेक बुद्ध और अर्दतों के धातुओं पर बनाये गये स्मारक भी हैं। इन धातुओं को इस तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं, (1) शारीरिक, (२) उद्देशिक, श्रीर (३) पारिभोगिक।

परम्परा के श्रनुसार भगवान बुद्ध के प्राचीनतम शरीरिक धातु वे बाल ये को उपासक तपस्सु श्रीर मिल्लिक को दिये गये थे श्रीर जिन पर उन्होंने श्रपने देश उदीसा में एक चैरय बनवाया था।

मुख्य 'शारीरिक' घातु वे माने जाते हैं जो मृत्यु के बाद जलाने से बचते हैं। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण महलों के देश में हो गया तो राजगृह के अजातशत्र, वैशाली के लिच्छ्रित, किपलवस्तु के शावय, अहलकष्प के बुलि, पाषा के महल, कुशीनगर के महल, राम-प्राम के कोलिय और वेठ द्वीप के एक झाझण, इन सब लोगों ने भगवान के घातुओं को चाठ भागों में बाँट लिया और उन पर कमशः राजगृह, घेशाली, किपलवस्तु, अहलकष्प, पावा, कुशीनगर, रामप्राम और वेठ द्वीप में स्तूप बनवाये। इनके अलावा पिष्पिलवन के मीर्यों तथा द्रोण नामक एक झाझण ने भी भगवान की घातुओं के कुछ शों पर स्तूप बनवाए! इनके अलावा भगवान के तीन दन्त-घातुओं का भी उच्लेख है, जिसमें से एक की पूजा स्वर्ग में होती है, एक की गन्धार देश में और एक किलंग देश में नागों द्वारा पूजा जाता है। भगवान के एक दन्त-धातु के किलंग की राजधानी दन्तपुर में के जाये जाने की भी कथा है।

भगवान बुद्ध और अन्य श्रद्धेतों द्वारा प्रयुक्त बस्त्र, पात्र, वृक्त आदि की भी पूजा की जाती है। यह निरचयपूर्व कहीं कहा जा सकता कि इन स्मारकों की पूजा कब आरम्भ हुई, परन्तु इतना असन्दिग्ध है कि मध्य-युग से पूर्व इस प्रकार की पूजा उत्तर और दिच्च दोनों में पूर्य रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। फाहियान ने पेशावर में बुद्ध के भिक्ता-पात्र को देखा था। भगवान बुद्ध के काषाय वस्त्र और संघाटी जैसे अन्य स्मारकों का वर्षान चीनी यात्रियों ने किया है। पालि प्रम्थ 'दीपवंस' में न केवल भगवान बुद्ध बिक्क उनके पूर्ववर्षी बुद्धों की भी प्रयुक्त बस्तुओं का उल्लेख किया गया है। घीनी यात्री युआन-च्वांग ने भगवान बुद्ध के द्वारा छोड़ी गई छाया का भी उल्लेख किया है, जिसके दर्शन उसने कीशाम्बी, गया और नगर में किये थे। इसी प्रकार भगवान बुद्ध के द्वारा छोड़े गये पद-चिन्ह भी पूर्ज जाते हैं।

'चैत्य' शब्द की ब्युत्पत्ति 'चिता' से है। चिता की अवशिष्ट किसी भी वस्तु पर जो स्मारक खड़ा किया जाय, वह चैत्य कहजाता है। इस प्रकार के स्मारक बुद्ध-पूर्व काल में भी खड़े किये जाते थे। पारिभाषिक धर्मी में चैत्य से सर्थ एक टीखे से होता है, जिसमें किसी महापुरुष की हिंदुयाँ, राख, दाँत या बाज जैसी कोई वस्तु रक्खी गई हो। इस प्रकार यह एक पूजा का स्थान भी होता है। स्तूप का श्रर्थ भी एक टीजा होता है, या साधारणतः जो कोई भी वस्तु उठाई जाय, या स्थापित की जाय, वह स्तूप कहजाती है।

स्त्प को कमी-कभी दगोषा भी समक्ष जिया जाता है, परन्तु बस्तुतः इगोषा स्त्प का वह एक भाग होता है जहाँ स्मारक रक्खे जाते हैं। सभी स्त्पों के जिए यह बावश्यक नहीं है कि वहाँ स्मारक वस्तुएँ रक्खी ही जाएँ। केवल किसी पूज्य स्थान पर ही स्मारक-स्वरूप स्त्प बना दिये जाते थे। भगवान बुद्ध ने जहाँ वाराणसी के सभीप धर्मचक-प्रवर्तन किया था ब्यौर जहाँ ४०० प्रस्थेक बुद्धों ने निर्वाण प्राप्त किया था, वहाँ दो स्त्पों की स्थापना की गई थी।

प्राचीनतम स्तूपों के नमूने स ची श्रीर भरहुत हैं। इनके श्राधार वृत्तात्मक या वर्गाकार है श्रीर इनके चारों भ्रोर कहीं पापाया-वेष्टिनयों है श्रीर कहीं नहीं भी हैं। ईंट का बना प्राचीनतम स्तूप पिपरावा का है जो नेपाल की सीमा पर है। सम्भवतः इसका निर्माण ४४० ई० पूर्व किया गया। इस स्तूप से यह प्रकट होता है कि चट्टानों की स्थापस्य-कला से पूर्व ईंटों का प्रयोग किया जाता था।

सांचा का स्तूप बौद कला में भपना विशिष्ट स्थान रखता है। कहा जाता है कि तृतीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व भशाक ने इसका निर्माण करवाया। एक शताब्दी बाद इसमें कुळ पोरवर्द न किए गए। इसकी पाषाण-वेष्टिनयाँ इसी प्रकार के परिनद्ध नों में हैं। सांची का स्तूप सुमेर पर्वत को श्रीम्थण्ड करता है भौर उसके प्रत्येक भाग का श्रीम्थ्यंजनात्मक भर्थ है। पहले सांची के स्तूप में केवल एक ही छुत्र था, परन्तु वाद में उनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई जिससे उसका श्राकार एक प्रासाद के समान हो गया श्रीर गुम्बज की खम्बाई बढ़ गई। इसी प्रकार की बात हमें नेपाल के स्वयम्भूनाथ-मन्दिर भौर श्राह्म इंदर है। इसी प्रकार की बात हमें नेपाल के स्वयम्भूनाथ-मन्दिर भौर श्राह्म हमें प्राप्त हमें के प्रत्यान दगोवा (२४६ ई० पूर्व) में देखने का मिजली है। जावा के बोरोजुदूर और बर्मा के मिंग्युन स्तूपों की सांची के स्तूप से तुलना करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्तूप-निर्माण-कला विकास करते हुए उस श्रवस्था में पहुँची जब स्तूप सीदियों के समान श्रनेक भागों से युक्त प्रासाद के श्राकार में बनाये जाने लगे। सिंदल के पोळोक्त नामक स्थान में स्थित महल-प्रासाद इसका एक उदाहरण है।

मृतिंकला और कांस्य मृर्विया

पत्थर श्रीर काँसे की बनी मूर्तियाँ भारत में केवल कला की वस्तुएँ ही नहीं, बक्ति धार्मिक पूत्रा की धालम्बन भी मानी जाती रही हैं। धाज उनका महस्व

प्ररातत्व और प्रतिमा-विद्या की हव्दि से भी हो गया है. परन्त किर भी उनका प्रभाव श्राधिकतर उनकी सीन्दर्य शक्ति के कारण ही है। ततीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व भारतीय मूर्ति-कला ने अनेक महिमाशाली रूप प्राप्त किये। सारनाथ का सिंह-स्तम्भ-शीर्षक तथा रामपुरवा का पाषाण वषम अपने श्रोज श्रीर श्रभिष्यक्ति के कारण मीर्ययगीन मुर्तिकारी की सर्वश्रेष्ठ कला-कृतियाँ माने जाते हैं। इनके श्रालावा परखम श्रीर पटना में प्राप्त यच यथा दीदारगंज ( ततीय शताब्दी ईस्बी-पूर्व ) में प्राप्त यचिकी की मुर्तियाँ अपने आकार और रूप के कारण अत्यन्त महिमाशाबिनी हैं. यद्यपि उनकी भाष्यात्मक श्रमिन्यक्ति उतनी विशद नहीं है। मौर्य-युग के लोक-जीवन को श्रमि-व्यक्त करने वाली कांस्य-मूर्तियाँ सभी प्राप्त नहीं हुई हैं । द्वितीय शताब्दी ईस्थी-पूर्व भारतीय कला के इतिहास में पूक गहन क्रियाशीलता का युग शुरू हुआ। बौद्ध धर्म के प्रभाव-स्वरूप इस युग में सांची, भरहत, धमरावती और नागार्ज नकोण्डा की समृद्ध मृर्तिकारी का जन्म हुन्ना। श्रमरावती श्रीर उसके पड़ोस में भगवान बुद्ध की कुछ काँसे की बनी हुई मुर्तियाँ मिली हैं, जिनका समय दूसरी शलाही ईस्वी से पूर्व का नहीं हो सकता । इसरी शताब्दी के बाद धातु की बनी बुद्ध-मूर्तियाँ भी काफी जोकप्रिय हुई और काफी संख्या में मिजती हैं। यद्यपि धातुओं से मूर्ति बनाने की कला अत्यन्त प्राचीन है, परन्तु इस प्रकार की बनी मूर्तियाँ प्रथम शताब्दी इस्वी से पूर्व की नहीं मिलतीं। इस युग की कुछ छोटी मृतियाँ उत्तर में तकशिला श्रीर दक्षिण में धमरावती में मिली हैं।

प्रथम शताब्दी ईस्वी में मूर्ति-कला का एक जीवित और बहुकलदायक सम्प्रदाय मथुरा में चल पदा जिसका पूर्ण विकास गुप्त-युग (चौयो-पाँचवी शताब्दी ईस्वी) में हुआ। गुप्त युग सम्पूर्ण भारतीय कला का ही स्वर्ण-युग माना जाता है। मथुरा, सारनाथ, भीर बिहार की बुद्ध-मूर्तियाँ इस पूरे युग के आदर्शों की प्रतिनिधिस्वरूप हैं। आध्यात्मिक आभा से इन मूर्तियाँ के मुख प्रकाशित हैं और उनके प्रसब्ध बदन और निमत खबलोकन सब प्राणियों के प्रति बुद्ध की करुणा को प्रकट करने में समर्थ हैं। गुप्त-युग की कांस्य मूर्तियाँ पाषाया मूर्तियों के समान ही कलापूर्ण हैं, जैसे कि बिहार राज्य के मुखतान गंज (पाँचथी शताब्दी ईस्वी) में प्राप्त बुद्ध-मूर्ति, जो आज बरिमदम आर्ट गेलरी में है और इसी प्रकार सिंध के मीरपुर-खास स्तूप से प्राप्त बहात की मूर्ति। आठवीं शताब्दी ईस्वी से धातु-निर्मित मूर्तियाँ अधिकाधिक लोकप्रिय होने लगीं। पाल-वंश (नीवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक) की धातु-मूर्तियाँ, जो बिहार राज्य में नालन्दा और कुर्किहार से प्राप्त हुई हैं, अपने रूप के परिष्कार और आध्यात्मिक अभिन्यक्ति की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं।

नाजम्दा का प्रभाव बौद कज़ा की दृष्टि से भी अस्थम्त महान रहा है। जावा, सुमात्रा, नेपाझ और बर्मा तक उसने कज़ा-कृतियों के द्वारा बौद संस्कृति के सन्देश को भेजा है।

बौद्ध कांस्य-मृतियाँ दिष्ण में, विशेषतः तंजीर जिले में, कुछ मात्रा में मिली हैं, जिनका समय दसवीं शताब्दी ईस्वी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी ईस्वी तक हैं। समरावती, नालन्दा श्रीर नागण्दिनम् की बौद्ध मृतियों के श्रध्ययन से हमें यह स्पष्ट मालूम पड़ता हैं कि कहाँ तक भारतीय कला ने बर्मा, थाईलैयड, मलाया, सुमात्रा, जावा श्रीर हिन्द-चीन की कला को प्रमावित किया है।

#### चित्रकला

जातक श्रीर श्रम्य बौद्ध साहित्य में चित्र-कजा सम्बन्धी श्रनेक निर्देश मिलते हैं। बौद्ध कजा के प्राचीनतम श्रवशेष हमें श्रजन्ता के चैत्य-भवन में मिलते हैं, जिनका समय द्वितीय शताब्दी इंस्वी-पूर्व है। गुप्त-काज (पाँचवीं-कुटी शताब्दी इंस्वी) में बौद्ध चित्रकजा का विकास हुशा। इस युग के सर्वोत्तम उदाहरण हमें बाध (मध्य-भारत) श्रीर श्रजन्ता में मिलते हैं। इनमें बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी तथा श्रनेक जातक-कथाओं सम्बन्धी चित्र मिलते हैं, जो श्रपने शान्त, विरागमय प्रभाव श्रीर कोमजता तथा भाव-गाम्भीर्थ के लिये प्रसिद्ध हैं।

## एशिया के अन्य देश

बौद्ध कला का एशिया पर इतनः श्रधिक प्रभाव पदा है कि उसकी किसी भ्रम्य से तुलना नहीं की जा सकती । बौद्ध कला का भारत भीर एशिया में निर्वाध विकास अध्ययन का एक मनोरम विषय है। भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक स्मारक बौद्ध ही हैं भीर सतन रूप से राजवंशों के लोगों के संरच्छण-स्वरूप जो महान स्मारक निर्मित किये गए, वे धार्मिक श्रद्धावान पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त कला-निर्णायकों के लिए भी आदर की वस्तु हैं।

सन्नाट श्रशोक के श्रभिलेखों से यह ज्ञास होता है कि विदेशी राजाओं से उसके सम्बन्ध थे। इसलिए यह माना जा सकता है कि सम्भवतः उसके स्तम्भों के शीर्ष-भाग पर पारसी प्रभाव पड़ा हो। मथुरा के चत्रपों के समय में और कुषाण-युग में भारत की श्रादिम कला-शैलियों और बिदेशी कला-शैलियों का सम्मिश्रण हुया। कुषाण-काल की मूर्तियों में एक शक्तिशाली रूप में गन्धार प्रभाव हिंगोचर होता है। श्रफगानिस्तान के बेगराम नामक स्थान में जो हाथीदांत पर कड़ी हुई कृतियाँ मिली हैं, उनकी मथुरा से प्राप्त प्रथम श्रीर द्वितीय शताबदी ईस्बी की कुषाण मूर्तियों से श्राश्चर्यजनक समानता है। श्रंगार-सज्जा का दश्य भी श्रद्धक

कता-कृति है और सांची के इस सम्बन्धी चित्र के समान ही है। प्रीक-रोमन परम्पराध्यों का प्रभाव गन्धार-कला पर पदा, जिसके परिणाम-स्वरूप बुद्ध चौर बोधिसत्वों की कुछ सर्वोत्तम मृतियों का निर्माण किया गया। मानवीय रूप में भगवान बुद्ध की प्राचीनतम सर्तियाँ गन्धार-कला की ही हैं जो कम से कम मथुरा श्रीर श्रमरावती की देशी प्रवालियों की समकालीन अवश्य थीं। यहाँ शास्ता की मानवीय सौन्दर्य के साथ चित्रित किया गया है, श्रीक देवता श्रपोली के शारीरिक सीन्दर्य के अनुकरण पर । उनके वस्त्रों पर जो यहाँ सिक्डने दिखाई गई हैं वे भी श्रीक-रोमन मूर्ति-कजा की एक विशेषता ही हैं। गन्धार-कला के कलाकारों ने शारीरिक श्रंगों के चित्रण में बढ़ी दक्षता का परिचय दिया है। गन्धार-कला की एक मूर्ति बुद्ध के चीयकाब रूप में भी मिली है, जो लाहीर के मंग्रहालय में रखी हुई है। गन्धार-कला की एक अन्य विशेषता यह भी है कि वहाँ बुद्ध के श्रंग-रचक के रूप में बच्चपाणि को चित्रित किया गया है. जिसकी कल्पना का आधार प्रीक बीर हरकुलीज़ है। बामियान (श्रफगानिस्तान) में पूर्ववर्ती गन्धार-कला के श्राधार पर दो विशाल बुद्ध-मूर्तियाँ निर्मित की गईं जिनका काल सीसरी भौर चौथी शताब्दी ईस्वी है। इन १७४ और १२० फूट ऊँची दो बुद्ध-मृतियों को युद्धान-च्वांग ने श्रपने मार्ग में देखा था। एक पहाड़ी को काटकर ये मुर्तियाँ बनौई गई थीं, जिनके चारों श्रोर का करीब एक मील का प्रदेश बौद्ध विहारी श्रीर चैंग्या से चिरा हुआ था। उत्तरकालीन गन्धार-कला की यह एक विशाल सृष्टि है। फान्दु-किस्तान (श्रफगानिस्तान) में भी बुद्ध और बोधिसत्वों की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, जो श्रसाधारण रूप से सुन्दर हैं और जिन पर कशलता से काम किया गया है।

चीनी-तुकिस्तान और जावा में हारीति का चित्रण किया गया है जो माता के वात्सल्य की प्रतीक हैं। कुचा-प्रदेश के किज़िल नामक स्थान में एक चित्र बुद्ध-जीवन सम्बन्धी मिला है। नेपाल के दी प्राचीनतम स्तूप शम्भुनाथ और बोधिनाथ हैं। तिब्बत का ग्यन-त्से स्तूप जावा के बोरीबुद्दर स्तूप की याद दिलाता है।

नेपाल और विञ्चत में बीद-धर्म नाजन्दा से गया था, श्रसः पालवंशीय कजा का इन दोनों देशों की कजा पर श्रत्यधिक प्रमाव पड़ा है। श्रनेक बुद्ध और बोधिसखों का चित्रण इस प्रकार इन देशों में किया गया है, यथा ध्यानी बुद्ध, मानुषी बुद्ध, भैषज्य बुद्ध, मैश्रेय बुद्ध श्रादि। तारा, मारीचि, लोकपाल और जम्भाज जैसे श्रनेक देवो-देवताश्रो के भी चित्रण किए गए हैं। श्राचार्य पद्मसम्भव और श्रतिश जैसे भारवीय महापिषड्वो के चित्र भी विश्वती कजा में श्रंकित किए गए हैं।

बौद कता के कुछ अध्यन्त विस्मयकारी स्मारक श्रीतंका में पाए जाते हैं।
एक प्रत्यन्त प्राचीन कात की महत्त्वपूर्ण बुद-मूर्ति ध्यान-मुद्रा में हमें अनुरावपुर में
देखने को मिसती है। सिंहती कता की एक अनुत कृति ग्यारहवीं-वारहवीं शताब्दी
की महापरिनिर्वाण मुद्रा में प्राप्त बुद-मूर्ति है। यह मूर्ति सिंहत के पोक्षोन्नक्वा
नामक स्थान में पाई गई है। सिरिगिरिय में प्राप्त अध्यराओं आदि के चित्र प्रश्चवित्रकता से गहरे रूप से सम्बद्ध और प्रभावित हैं। अनुरावपुर का थूपाराम
दगीवा सिंहती स्तूप-रचना का एक अति उत्तम उदाहरण है।

बर्मा के प्राचीनतम स्तूप सादे और भारतीय ढंग के हैं। पेगन का दसवीं शताब्दी ईस्वी का गक्ये-नदौन स्तूप सारनाथ के धमेक-स्तूप की शैकी का है। इस्तरी बर्मा का क्वांग मुदाड स्तूप साँची के स्तूप से काफी समानता रखता है। पेगन के पूर्वी पेतलेक पेगोडा में आतक की कहानियों से धनेक चित्र शंकित किए गए हैं। नागार्ज नकोयडा में भी इसी प्रकार के चित्र पाए जाते हैं।

शान-प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध की एक तुफान में नाग मुखिबन्द ने रखा की थी। इस दरय का अंकन स्याम में बड़ी खोकप्रियता के साथ किया गया है। श्रायस्त्रिंश खोक से संकारय में भगवान बुद्ध के उत्तरने के दरय को भी स्याम के कलाकारों ने अनेक प्रकार से चित्रित किया है।

जावा में शैजेन्द्रों के युग में, धर्यात् चाठवीं शताब्दी ईस्वी से जेकर दसवीं शताब्दी ईस्वी तक, बौद कजा का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत के पाज धौर चोज वंश के राजाओं से शैजेन्द्र नरेशों का सतत सम्बन्ध रहा। जावा की कजा यद्यपि भारतीय काज से ही मूजतः उत्पन्न थी, फिर भी उसने विकसित होकर स्वयं नाजन्दा धौर नागपष्टिनम् की कजा को प्रभावित किया। चयदी मेन्द्रुत के मन्दिर में बुद्ध भगवान बोधिसत्वों से चिरे चित्रित किए गए हैं। जावा की यह एक सुन्दर कजा-कृति है। बोरोबुद्र स्त्प के पास भगवान बुद्ध के जीवन धौर विभिन्न जातकों से चित्र उपस्थित किए गए हैं, जो धपने कजात्मक सौन्दर्य के जिए विख्यात हैं। बोरोबुद्र का स्त्प चन्नुत सौन्दर्य का स्मारक है घौर उसकी रचना श्रीचक के नम्ने पर सर्वतोभद्र शैजी में हुई है। इस स्त्प का महान चभिन्यंजनात्मक महस्व है, क्योंकि इसमें सुमेर पर्वत की रचना के साथ कर्म के शुभाशुभ परिणामों की भी मूर्तिबद्ध धभिन्यक्ति की गई है। जहाज़ का तो मूर्तिबद्ध निदर्शन इतना सुन्दर कहीं किया ही नहीं गया। जावा के सिंगसारी नामक स्थान में प्रज्ञापारमिता की एक मूर्ति मिजी है जो बारहर्ती या तेरहर्ती शावाब्दी ईस्वी की है। इस देवी की यह मूर्ति विश्व की सम्भवतः श्रेष्ठसम मूर्ति है। धातुषों की बनी हुई कई बुद्ध-मूर्तियाँ यह मूर्ति विश्व की सम्भवतः श्रेष्ठसम मूर्ति है। धातुषों की बनी हुई कई बुद्ध-मूर्तियाँ

भी जावा में मिली है, जिनमें एक पद्मपाखि बोधिसख की चाँदी की सूर्ति भी है, जो जकार्ता के संग्रहाजय में रक्खी हुई है।

भारत से बाहर बीद कता ने मूर्तिकारी की एक समृद रचना की है जिसके कई विशिष्ट नमूने भारत में भी अपनी तुलना नहीं रखते । मूर्तिकारों ने अपनी श्लेष्ठ कला-कृतियों में जिस विशाज कल्पना-शक्ति और विचार का परिचय दिया है, इसके कारण वे विश्व के विद्वानों और कला-निर्मायकों के प्यान और आदर की बस्तु वन गई हैं।

# बौद्ध महत्त्व के स्थान

## उत्तरी भारत

ता बुद्ध भारत-भूमि में घपने पद-चिन्ह और सम्पूर्ण मानव-जाति की आत्मा पर घपनी छाप छोड़ गए हैं। इस मानवीय शिषक ने स्वर्गीय देवताओं को भी निष्मम कर दिया और जिन स्थानों को उसने अपनी विद्यमानता से पवित्र किया, वे पूजा के महान स्थान बन गए। भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व कहा था कि अद्धावान आर्थ आवक को इन चार स्थानों का विराग की बृद्धि के हेतु दुर्शन करना चाहिए। वे चार स्थान हैं—(१) कृम्बिनी वन, जहाँ तथागत का जम्म हुआ, (२) बोध-गया, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, (३) ऋषिपतन सृगदाव (सारनाथ), जहाँ उन्होंने प्रथम धर्मोपदेश दिया, और (४) कुशीनगर, जहाँ उन्होंने अनुपाधि-शेष निर्वाण में प्रवेश किया।

उपयुक्त चार स्थानों के अतिरिक्त चार अन्य स्थान हैं, जो बौद्ध घार्मिक साहित्य में अत्यन्त पवित्र माने गए हैं। वे हैं बुद्धकालीन कांसल देश की राजधानी श्रावस्ती, संकाश्य, मगध की राजधानी राजगृह और लिच्छ्रवियों की वैशाली। उपयुक्त आठों स्थान मिला कर बौद्ध साहित्य में 'अट्ट-महाठानानि' या आठ महा-स्थान कहलाते हैं।

## लुम्बिनी

लुन्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्थान की आधुनिक स्थिति हिम्मनदेई है जो नेपाल की तराई में स्थित है। भगवान बुद्ध की जन्म-भूमि होने के कारण इसका महस्व बढ़ा और कई विहार आदि यहाँ स्थापित किए गए, जिनमें आज कोई विद्यमान नहीं हैं। हाँ, अशोक का स्तम्भ अवस्य विद्यमान है, जिस पर संकित अभिनेत से हमें पता लगता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद बीसवें वर्ष में इस स्थान की यात्रा की थी। अशोक के इस अभिनेत पर वे शब्द संकित हैं, ''यहाँ भगवान बुद्ध उत्पन्ध हुए थे।'' इससे असम्बन्ध रूप से भगवान

बुद्ध के जन्म-स्थान की पहचान हो जाती है। ब्रशोक-स्तन्म के ब्रकावा यहाँ एक प्राचीन चैत्य भी है, जिसमें एक मूर्ति पर भगवान बुद्ध के जन्म का दश्य शंकित है। बोध-गया

बोध-गया में भगवान बुद्ध ने सम्यक् सम्बोधि प्राप्त की थी। यह स्थान हिन्दुओं के तीर्य-स्थान गया से ६ मील दिख्या में स्थित है। श्रद्धालु बौद्धों के लिए इस स्थान से श्रधिक पवित्र स्थान भीर कोई दूसरा नहीं है। भनेक विहार, चैरव भीर स्मारक इस स्थान के चारों भोर स्थापित किए गए हैं भीर चीनी यात्री युम्रान-ध्वांग वे इसका जो वर्णन किया है, उससे पता लगता है कि कितना वैभवशाली इसका भ्रतीत रह चुका है।

युधान-च्वांग के वर्णनानुसार मौजिक बोधि चैत्य को स्थापना धरांक ने की थी। धरोक के एक शिका-केल में भी सम्राट के द्वारा की गई 'सम्बोधि' की यात्रा का बरुकेल हैं। इस 'सम्बोधि' स्थान से तात्पर्य बोध-गया से ही हो सकता है। सम्भव है धरोक ने इस स्थान पर कोई चैत्य बनवाया हो, परन्तु धाज हमें उसके कोई चिन्ह नहीं मिलते। युधान-च्वांग के वर्णन से यह जान पड़ता है कि धाज जिस धाकार धौर शक्ज में यह मन्दिर विद्यमान है, ठीक उसी धाकार धौर शक्ज में यह सन्दिर विद्यमान है, ठीक उसी धाकार धौर शक्ज में यह सातवीं शताब्दी ईस्वी में भी विद्यमान था। महाबोधि मन्दिर करीज १६० फुट ऊँचा है भौर उसमें भूमि-स्पर्श करती हुई मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित है। मन्दिर के चारों धोर धन्य धनेक स्थान हैं, जो बुद्ध-प्राप्ति के समय धौर उससे कुद्ध दिन बाद के भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से सम्बद्ध हैं।

## सारनाथ

सारनाथ में भगवान बुद्ध के अपना प्रथम उपदेश दिया, इसिलए इसे बौद्ध-धर्म के अन्म का स्चक मानना चाहिए। यह धर्मचक-प्रवर्तन का स्थान है। इसिलए शिलालेखों में इसका निर्देश 'सद्धमंचक-प्रवर्तन-विहार' के नाम से किया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन-काल में सारनाथ का नाम ऋषिपतन मृगदाव (इसिपतन मिगदाय) था। इसके प्रारम्भिक इतिहास का पता नहीं लगता। अशोक के समय से इसकी अधिक प्रसिद्ध हुई। अशोक ने यहाँ कई स्मारक स्थापित किए, जिनमें प्रसिद्ध अशोक-स्तम्म जिसके शीर्ष-भाग पर चार सिंह-मूर्तियाँ अंकित हैं, एक अव्युत्त कलाकृति है। चारों दिशाओं में निर्मीकतापूर्वक शान्ति और सासवीं शताब्दी इंदनी में क्रमशः फाहियान और युआन-क्वांग ने इस स्थान की यात्रा की और उसके विषय में महस्वपूर्ण विवरण दिए हैं। परवर्ती युग में भी इस

स्थान पर खनेक विद्वार और चैत्य आदि बनवाए गये और पुरानों की मरम्मत होती रही। बारहवीं शताब्दी के पूर्व भाग में कबीज के राजा गोविन्द्चन्द्र की रानी कुमारदेवी ने यहाँ एक मिन्द्र भगवान बुद्ध के धर्मचक-प्रवर्तन के स्मारक के रूप में बनवाया था। सारनाथ के भग्नावशेष एक काफी लम्बे चेत्र में फैंखे हैं। वाराखसी से सारनाथ की धोर खाने पर सारनाथ के समीप जो एक ऊँचा भग्न स्त्प दिखाई पहता है, जिसे माजकल चौक्षयदी कहते हैं, यही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध की, जब वे गया से सारनाथ को जा रहे थे, प्रथम बार पंचवर्गीय भिच्छ मिले थे, जिन्हें उन्होंने बाद में खपने धर्म में दीचित किया। सारनाथ के मग्नावशेषों में सब से अधिक महत्त्वपूर्य धमेक-स्तूप है जो उस स्थान को स्वित करता है जहाँ मगवान बुद्ध ने चपना प्रथम धर्मोपदेश पंचवर्गीय भिच्छों को दिया था। बास-पास की स्मूमि से यह स्तूप करीब १४० फुट ऊँचा है। पुरातत्व की दृष्टि से खत्यन्त महत्त्व-पूर्य सामग्री, जो तृतीय शताबदी ईस्वी पूर्व से लेकर बारहवीं शताबदी ईस्वी तक के विस्तृत युग के विभिन्न स्तरों से सम्बन्ध रखती है, सारनाथ के भग्नावशेषों में पाप्त हुई है। धर्मचक-प्रवर्तन मुद्रा में रेतीले पत्थर की बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति जो वहाँ मिली है भारतीय धमिष्ठन-कला की एक खद्वितीय कृति ही है।

#### क्रशीनगर

कुशीनगर या कुसिनारा भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण-भूमि है। यहीं के शाल-वन में अस्सी वर्ष की अवस्था में भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस स्थान की पहचान आजकल के उत्तर-प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित कसिया नामक स्थान से की गई है। अन्य बौद्ध तीर्थ-स्थानों की तरह कुशीनगर भी भगवान बुद्ध के जीवन-काल के बाद एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ-यात्रा का स्थान हो गया और यहाँ अनेक विदारों और चैत्यों का निर्माण किया गया। फाहियान और युआन-ध्वांग ने कुशीनगर को उजहीं हुई अवस्था में देखा था। कुशीनगर में स्थित परिनिर्वाण-चैत्य गुप्त-काल में निर्मात किया गया। अशोक ने भी यहाँ एक स्तूप बनवाया था। कुशीनगर में 'माथा कुंवर का कोट' नामक स्थान में भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण-प्राप्ति की मुद्रा में एक भव्य मूर्ति मिली है। कुशीनगर में 'रामा-भार' नामक स्थान उस स्थित को स्चित करता है जहाँ भगवान बुद्ध का दाह-संस्कार किया गया था और उनके फूलों के आठ भाग किए गए थे।

#### श्रावस्ती

श्रावस्ती (बाधुनिक सहेत-महेत) प्राचीन कोसल देश की राजधानी यी। यहाँ भगवान बुद्ध ने स्थाना सब से बड़ा ऋदि-प्रदर्शन किया था, जिसका चित्रख बौद्ध कवा में प्रारम्भिक युग से किया गया है। श्रावस्ती के प्रसिद्ध सेठ धनाथ-पिचिटक ने यहाँ मगवान बुद्ध श्रीर भिष्ठ-संघ के निवास के खिए प्रसिद्ध 'जेतवन-बिद्दार' या जेतवनाराम बनवाया था।

सहेत-महेत दो अलग स्थान हैं जो अग्वावशेषों पर स्थित हैं। इनमें महेत जो बड़ा है और जिसका चेत्रफल करीब ४०० एकड़ है, आवस्ती नगर की स्थिति को सूचित करता है और सहेत जिसका चेत्रफल करीब ३२ एकड़ है प्राचीन जेतवन-विहार है। यहाँ अगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति और उनकी धातुओं के कुछ़ अंश भी मिली हैं।

#### संकाश्य

संकारय (बाचुनिक संकिसा-बसन्तपुर, जिल्ला फर्ड लाबाद, उत्तर-प्रदेश) में भगवान बुद्ध त्रायस्त्रिंश खोक से उत्तरे थे। यहाँ भी प्राचीन काल में भनेक बौद विद्वार, चैत्य और स्मारक निर्मित किए गए। फादियान और युभान-व्वांग ने इस स्थान की यात्रा की और इन दोनों चीनी यात्रियों ने इसके सम्बन्ध में मनोरंजक विवरक विष हैं।

#### राजगृह

राजगृह (आधुनिक राजिगर, पटना जिले में) मगध राज्य की राजधानी या, जिसका बौदों के लिए धनेक दृष्टियों से महत्त्व है। यहाँ भगवान बुद्ध ने धनेक बार वर्षावास किया धौर यहाँ देवदत्त ने उनकी जान लेने का भी प्रयत्न किया। इसी नगर के वैभार पर्वत की सप्तपर्थी (सत्तप्रिक) गुफा में भगवान बुद्ध के परिनिर्वाय के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई। धनेक प्राचीन स्थानों की लोज राजगिर के भगवावशेषों में की जा सकती है। जरासम्ध की बैठक को कुछ विद्वानों ने पिप्पत्त का निवास-स्थान माना है। कुछ पाजि प्रन्थों में प्रथम संगीति के संयोजक महाकाश्यप के निवास-स्थान को पिप्पत्त-गुहा कहा गया है। गृप्रकृट पर्वत, अहाँ भगवान बुद्ध अक्सर निवास करते थे, राजगृह के समीप ही है।

#### वैशाली

लिच्छ्रवियों की राजधानी वैशाली (आधुनिक बसाद, जिला मुजफ्फरपुर, विहार) प्रारम्भिक युग में बीदों का एक प्रधान केन्द्र थी। भगवान बुद्ध अपने जीवन-काल में इस नगरी में तीन बार गए। यहीं भगवान बुद्ध ने यह घोषया की यी कि तीन मास बाद वे महापरिनिर्वाया में प्रवेश करेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाया के बाद लिच्छ्रवियों ने उनके धातुओं में से प्राप्त अपने भाग पर एक स्तूप का निर्माय वैशाली में किया था। बुद्ध-परिनिर्वाया के करीब सी वर्ष

बाद वैशाखी में दिवीय बौद संगीति की बैठक हुई थी। 'राजा विशास का गड़' बामक स्थान जो बसाइ में है, वैशासी के प्राचीन गढ़ को सम्भवतः स्वित करता है। फाहियान और युधान-च्वांग ने इस स्थान की यात्रा की। युधान-च्वांग ने इस वगर का विस्तार करीब १० या १२ वर्गमील बताया है और उसके धन्दर पाए बाने वासे धसंक्व स्मारकों का उक्तेस किया है। राजा विशास के गढ़ से हो मीस उत्तर-पश्चिम में कोश्हुचा नामक स्थान है, जहाँ रेतीसे परथर का एक स्तम्म है जो खास-पास की सतह से २२ फुट कँचा है। यह धशोक की शैसी का स्तम्म है, परन्तु इस पर धशोक के धमिसेस के कोई चिन्ह नहीं हैं। सम्भवतः यह उन कई खशोक-स्तम्मों में से ही है जिनका उक्सेस युधान-च्यांग ने किया है। इसके समीप हिष्य में 'रामकुण्ड' नामक एक कुण्ड है जिसे किंग्स ने प्राचीन 'मर्कटहद' माना है, जिसे बन्दरों ने भगवान के उपयोग के सिए खोदा था। इसके उत्तर में एक मग्न टीसा है जिसे युधान-च्यांग द्वारा देखे गए धशोक-स्त्प की स्थित माना गया है।

डपयु क बाठ स्थानों के बातिरिक्त धन्य कई ऐसे स्थानों का नामोख्येक कर देना भी यहाँ बनावरवक न होगा, जहाँ बौद्ध विहार, चैस्य तथा धन्य स्मारक पाए गए हैं। इस प्रकार के स्थानों में साँची, तक्षशिद्धा, कौशाम्बी धीर नाजन्दा जैसे स्थान बाधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

#### साँची

साँची (बस्बई से १४६ मोज) का सम्बन्ध गौतम बुद के जीवन से यद्यपि नहीं है और न उसका अधिक उस्कोल ही प्राचीन बौद साहित्य में हुआ है। चीनी बात्रियों ने भी उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। फिर भी यह निश्चित है कि प्रारम्भिक बौद कला की सर्वोत्तम निधियाँ हमें साँची में ही मिजती हैं। साँची के स्मारकों का आरम्भ अशोक के युग से हुआ। साँची के बदे स्तूप का व्यास १०० फुट है। अपने मौतिक रूप में हसे अशोक के काल में हूँट से बनवाबा गया था। बाद में इसके आकार की दुगुना किया गया। अशोक के हारा की गई बोध-गया की बात्रा का एक स्मारक चित्र साँची के बदे स्तूप में पाया जाता है। अन्य कई छोटे स्तूप यहाँ हैं। अम्य बावक धर्म-सेनापति सारिपुत्र और महामौद्गरूयायन के धातुओं के अवशेष साँची में ही मिले थे, जो वहाँ आज एक नव-निर्मित विहार में स्थापित किए गए हैं।

तद्वशिका (टैक्सिका) बाधुनिक पश्चिमी पाकिस्तान में है। अगवान बुद्ध के बीवन-काल में यह एक प्रसिद्ध स्थान था, जहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी शिल्पों की विद्या पाप्त करने के बिद्यू जाते थे। कीशाम्बी अगवान बुद्ध के जीवन-काल में

कत्त-राज्य की राजधानी थी। यहाँ प्रसिद्ध घोषिताराम विद्वार था। कौशास्थी की वहचान आधुनिक कोसम गाँव के रूप में की गई है, जो इखादाबाद निखे में यसुना नदी के किनारे पर स्थित है।

#### नालन्दा

नातन्दा (राजिगर के समीप धाष्ट्रिनिक बदगाँव) वत्तरकातीन वौद्ध-धर्म के इतिहास में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। भगवान बुद्ध ने इस स्थान की धनेक बार यात्रा की धौर धरोंक के समय से ही यहाँ संवाराम धादि बनने शुरू हो गए, परन्तु जो भग्नाबरोध यहाँ मिखे दें प्रायः गुप्त-काल तक के ही हैं। युधान-ध्वांग ने कुद्ध समय नालन्दा महाविहार में रहकर धध्ययन किया था धौर उसने इस विहार का विस्तृत वर्णन किया है। पाँचवी शताब्दी ईस्वी से खेकर बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक नालन्दा विश्वविद्यालय के महावैभवशाली दिन थे धौर एक शिक्षा-केन्द्र के रूप में वह सम्पूर्ण बौद्ध जगत में प्रसिद्ध था। चीनी यात्री इ-िसंग ने मी नालन्दा के भिष्ठभों के जीवन का वर्णन किया है। धाचार्य शोलमद्द, शान्तर्राचत धौर धितश (दीपहर) जैसे धनेक तेजस्वी विद्वानों का निवास-स्थान नाखन्दा महाविहार कई शताब्दियों तक बौद्ध-धर्म के प्रकाश को चारों दिशाधों में विकीर्ण करता रहा।

#### पश्चिमी भारत

यह निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सौराष्ट्र में बौद्ध-धर्म का प्रवेश कब हुआ। परन्तु वहाँ खशोक के समय से पूर्व बौद्ध-धर्म का किसी न किसी रूप में प्रचार धवरय था। जूनागढ़ के समीप गिरनार में धशोक का एक शिलाखेख मिला है, जिससे प्रकट होता है कि सौराष्ट्र में इसी समय व्यापक रूप से बौद्ध-धर्म का प्रचार किया गया।

## गिरनार

जूनागढ़ में गिरनार के समीप धरोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, यह हम ऊपर कह खुके हैं। युधान-ध्वांग ने सातवीं शताब्दी ईस्वी में जूनागढ़ की बाद्या की थी। युधान-ध्वांग के वर्णानानुसार उस समय यहाँ कम से कम ४० विद्वार थे जिनमें स्थविरवाद सम्प्रदाय के तीन हज़ार भिष्ठ निवास करते थे। जूनागढ़ के धास-पास कई गुफाएँ हैं जो शीन मैंबिकों सक की हैं, परन्तु इनमें किसी धामिखेख की प्राप्ति नहीं हुई है।

#### **भाँ**क

जूनागढ़ से ३० मील उत्तर-पश्चिम भीर पोरवन्दर से ७ मील दृष्टिय-पूर्व



में धाँक नामक स्थान है, अहाँ चार सादी गुफाएँ पाई गई हैं। इनमें सनेक उत्तरकालीन पौराणिक मूर्तियाँ हैं। मञ्जूको के नाम पर एक कुवाँ भी है।

#### सिद्धसर

धाँक से कुछ मीख दूर पश्चिम में सिद्धसर है जहाँ कई गुफाएँ हैं जो बीद विद्युख्य से महत्त्वपूर्ण हैं।

#### तलाजा

भावनगर से तीस मील दिश्या में तलाजा नामक स्थान है जो किसी समय एक महान बौद्ध केन्द्र था। यहाँ २६ गुफाएँ घौर एक कुण्ड है। सम्भवतः ये अशोक के युग के कुछ ही बाद की हैं।

#### सान्हा

तलाजा से दिख्य-पश्चिम में सान्हा की ६२ गुफाएँ हैं। ये सादे बंग की हैं और इनमें चित्रकारी ग्रादि नहीं पाई जाती।

#### वलभी

कुठी शताब्दी ईस्ती के बाद सौराष्ट्र में वलभी, जो भाज भावनगर से २२ मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है, बौद-धर्म का केन्द्र हो गई। सन् ६४० ई० में युभान-च्यांग ने इसकी यात्रा की। उस समय यहाँ १०० विहार ये जिनमें साम्मितीय सम्प्रदाय के ६००० भिष्ठ रहते थे। उस समय एक विद्या-केन्द्र के रूप में वलभी की ख्याति केवल नालन्दा के बाद थी धौर स्थिरमति भौर गुयमित जैसे प्रक्यात भाचार्य यहाँ निवास करते थे। सातवीं भौर भाठवीं शताब्दी ईस्ती के ताल्यत्र-भ्रभितेखों से ज्ञात होता है कि वलभी के मैत्रक शासकों ने पनद्रह बौद्ध विहारों को भूमि दान की थी। ये विहार बलभी के राजवंश के सदस्यों तथा भन्य व्यक्तियों द्वारा बनवाए गए थे।

## काम्पिल्य

गुजरात में नवसारी के समीप काम्पिल्य नामक स्थान का बौद्ध महस्व है।
गुजरात के राष्ट्रकूट वंदा के दन्तिवर्मा ( महस्व हैं।
गुजरात के राष्ट्रकूट वंदा के दन्तिवर्मा ( महस्व हैं।
भिज्ञान मिला है जिससे ज्ञात होता है कि स्थविर स्थिरमित के आदेश से इस
राजा ने पुरावी ( श्राधुनिक पूर्णा, सूरत जिले में) नदी में स्नान कर काम्पिस्य-विहार
को भूमि दान की थी। इस विहार में उस समय सिम्धु देश के संख के पाँच सौ
भिद्ध रहते थे। राष्ट्रकूट राजा धारावर्ष के एक अन्य अभिलेख से ज्ञात होता है कि
उसने सन् मम्ध ईं० में इसी प्रकार का भूमि-दान इस विहार के लिए किया था।
ऐसा मालूस होता है कि सुसलमानी आक्ष्मण से जस्त होकर बौद्ध संख सिम्धु देश

से यहाँ चा गया था, क्योंकि यह स्थान पहले से ही बौद-धर्म की दृष्टि से महस्वपूर्य था। यहाँ चाकर उन्होंने कान्पिक्य-विद्वार की स्थापना की थी, जिसके सम्बन्ध में यहते कहा जा खुका है।

चशोक के काल से ही बौद-धर्म महाराष्ट्र में लोक-प्रिय हो गया था। पश्चिमी
महाराष्ट्र के सद्धादि पर्वत में चनेक बौद गुफाएँ पाई जाती हैं, जिनमें कहीं-कहीं
चित्रकारी भी की गई है। चहानों को काटकर गुफाएँ बनाने की स्थापत्य-कला के
लिए महाराष्ट्र के जो स्थान प्रसिद्ध हैं उनमें भज, कीयहायो, पितल्लारा, चजन्ता,
बेदसा, नासिक, कार्जे, कान्हेरी चीर प्लोरा (वेरूल) चिक महस्वपूर्ण हैं।

#### भज

भज में द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का प्राचीनतम बीद चैत्य-भवन पाया जाता है।

## कोएडायो

कोगडायों की बौद गुफाएँ भन की गुफाओं से कुछ बाद की हैं। पितलस्त्रोरा

पितसकोरा की बौद गुफाओं में सात विजित अभिलेख मिसे हैं, जिनमें इन्ह भिष्टमों के नाम भी खंकित हैं।

#### श्र जन्ता

अजन्ता में विभिन्न आकार की २३ गुफाएँ हैं। इनके भित्ति-चित्र भारत की ही वहीं विश्व की अन्यतम कला-कृतियों में हैं।

## बेदसा

बेदसा का चैत्य-भवन कमशेत स्टेशन से चार मील दिचया पूर्व में है। नासिक

प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक की २३ गुफाएँ नासिक में हैं। इडी घीर सातवीं शवाब्दी ईस्वी में इनमें से कई की महाबानी रूप दिया गया।

#### जुन्नर

जुक्कर में करीब १२० गुफाएँ पाई जाती हैं। ऐसा खगता है कि यहाँ प्राचीब काज में पश्चिमी भारत का सबसे बढ़ा बौद संघाराम था।

## कार्ले

कार्ते का चैत्य-भवन सामान्यतः भज्ञ के समान ही है। एक श्रभिक्षेत्र में इसे षहान काट कर बनाया गया जम्बुद्वीय का सर्वभेष्ठ प्रासाद कहा गया है।

## कान्हेरी

काम्हेरी में प्राचीन काल में एक विशास बौद्ध संवाराम था। यहाँ एक सी से चिक्षक बौद्ध गुफाएँ पाई गई हैं, जिनका काल दूसरी शताब्दी ईस्वी से खेकर चाज तक है।

#### गोन्रा

कुकु श्रमिलेखों से ज्ञात होता है कि क्ठी शताब्दी ईस्वी में मोशा में श्रीर इसके शास-पास बौद्ध-धर्म का प्रचार था।

#### कर्नाटक

धशोक के समय से ही कर्नाटक में बौद-धर्म का प्रभाव स्थापित हो मबाया । शातवाहन राजाओं के समय में भी यहाँ अनेक विहारों का विर्माख किया गया ।

## द्विशी भारत

जिस प्रकार महाराष्ट्र चहान से काटकर बनाई गई स्थापत्य-कला के खिए प्रसिद्ध है। अशोक के काल में आन्ना मं नीत-धर्म अपने विशाल बीद स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के काल में आन्ना में नीत-धर्म का प्रचार किया गया। कृष्णा नहीं की दृष्णियी जादियों और गोदानरी के बीच के प्रदेश में अनेक विशाल बीद विहारों का निर्माल समृद्ध स्यापारियों के द्वारा किया गया। अमरानती और नागार्जुनकोयडा के स्तूप जो गुन्दूर जिले में हैं और अद्योल, जगय्यपेटा, गुसिनाडा और विद्यशाल के स्तूप जो कृष्णा जिले में हैं, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित किए गए। इस प्रदेश का सबसे प्राचीन स्तूप मिद्द्रभोल स्तूप है जो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व बनाया गया। इस बात के प्रमाया है कि यह एक महास्तूप था, जिसमें भगवान बुद्ध की धातुओं का अंश प्रतिष्ठापित किया गया था।

#### श्रमरावती

धमरावती गुन्द्र के १६ मील परिचम में स्थित है। आन्ध्र राज्य में सबसे धिक महस्वपूर्ण बौद्ध स्थान यही है। धमरावती का स्तूप विशालतम और प्रसिद्ध-तम है। इसका प्रथम निर्माण द्वितीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व किया गया था, परन्तु १५०-२०० ई० में नागार्जुन के प्रयत्नों से इसका परिवर्द्ध न किया गया। बुद्ध के जीवन के धनेक चित्र इसकी पाषाण-वेष्टनियों पर धंकित किए गए हैं। कलात्मक सौन्दर्ध और विशालता में धमरावती के स्तूप की तुलना उत्तर के साँची और मरहुत के स्तूपों से की जा सकती है। मूर्तिकला के गन्धार धौर मधुरा के सम्प्रदायों की भाँति अमरावती का मूर्तिकला-सम्प्रदाय भी बड़ा प्रभावशाली था। इसके द्वारा निर्मित कला-कृतियाँ श्रीलंका धौर दिखण-पूर्वी पृशिया के देशों तक गईं।

## नागाजु नकोरहा

नागार्जुनकोयडा के महास्त्प की खोज आज से केवल पश्चीस वर्ष पूर्व हुई।
गुन्दूर जिले में कृष्या नदी के किनारे यह स्थित है। सम्भवतः अशोक के समय में
इसका निर्माय किया गया। बाद में तीसरी शताब्दी में इसका पुनः निर्माय और
परिवर्ज्ज न किया गया। नागार्जनकोयडा के समीप अन्य अनेक स्थानों में काफी बढ़ी
संख्या में वीद स्तूप पाए गए हैं।

#### नागपट्टम्

मदास के समीप नागपट्टम् में चोकों के समय में एक बौद विदार था, ऐसा हमें ग्यारहवीं शताब्दी के एक अभिकेख से मालूम होता है। आधार्य धर्मपाल ने नेत्ति-पकरवा की अपनी अट्टक्या में इस स्थान का उक्लेख किया है और कहा है कि इसी के धर्माशोक विदार में रहकर उन्होंने अपनी यह अट्टक्या खिली।

## श्रीमृलवासम्

परिचमी घाट के श्रीमुखवासम् नामक स्थान में इसी नाम के राजा के शासन-काल में एक बौद संघाराम या । तंजीर के मन्दिर में भी बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित चित्र संकित किए गए हैं।

#### काञ्ची

द्विया में काञ्ची एक प्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र था, जहाँ एक राज-विहार और सी अन्य बौद्ध विहार थे। इस नगर के समीप पाँच बुद्ध-मूर्तियाँ भी मिली हैं। प्रसिद्ध पालि स्मृहकथाचार्य बुद्धचोष ने मनोरथ-पूरखी ( झंगुत्तर-निकाय की स्मृहकथा ) की रचना काञ्चीपुरम् में अपने मिन्न जोतिपाल के साथ निवास करते हुए उनकी प्रार्थना पर की थी। युद्धान-च्वांग ने भी काञ्ची के धर्मपाल नामक एक प्रसिद्ध धाचार्य का उल्लेख किया है जो नालन्दा में शिषक थे। चौद्दवीं शताब्दी ईस्वी तक काञ्चीपुरम् बौद्ध-धर्म का एक केन्द्र बना रहा।

#### ग्यारहर्वी भ्रध्याय

# बौद्ध-धर्म में उत्तरकालीन परिवर्तन

## हिन्द्-धर्म के प्रति दृष्टिकोण

भूगवान बुद्ध और उनके समकाजीन ब्राह्मणों के सम्बन्ध अरयन्त सौहार्दपूर्य थे, इसे श्रीमती रायिस देविड्स ने अच्छी प्रकार दिखाया है। उन्होंने ठीक ही यह निर्दिष्ट किया है कि भगवान बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति में समाई हुई ब्रह्म की सत्ता के सिद्धान्त का विरोध नहीं किया है। जिस चीज़ का उन्होंने निषेध किया है वह तो भौतिक धारमा है जिसकी भीर उपनिषद् के कुछ वाक्य संकेष करते हैं। इस प्रकार श्रीमती रायिस देविड्स के अनुसार यह कहना भविष्योधिक न होगा कि भगवान बुद्ध के उपदेश उस समय के ब्राह्मण-धर्म के श्रद्ध की विरव-क्यापी सत्ता के केन्द्रीय सिद्धान्तों की संगति में ही थे। ब्राह्मणों ने ब्रह्म-ज्ञान को एक मतिशय गुझ ज्ञान के रूप में रखा जिस पर उन्होंने विशिष्ट श्रविकार-सम्पश्च श्रेविश्वकों का ही एकाधिकार माना।

बाह्यचों की इस प्रवृत्ति के विरुद्ध भगवान बुद्ध ने अपनी विरोध की आवाज खुद्धकर उठाई। उन्होंने घोषणा की कि सत्य और परमार्थ-ज्ञान के चेत्र में वर्ग, जाति और सामाजिक स्थिति किसी का कुछ महत्त्व नहीं है और उसके दरवाजे सब के लिए खुखे हैं। इसलिए यह कहना सत्य से अधिक दूर जाना नहीं होगा कि अपने मृद्ध रूप में बौद्ध-धर्म का उद्देश्य केवल उस वस्तु का सुधार करना या उसे लोकप्रिय बनाना था जिसे भो० मैक्स मृद्धर ने सब्चे ब्राह्मण-धर्म की योजना में जीवन की चतुर्थ अवस्था या सब्चा ब्राह्मण्य कहा है।

फिर भी हमें भारतीय विचार के प्रति भगवान बुद्ध के धनमोक्ष धीर विधा-यक दान को नहीं भूजना चाहिए। धपने धार्मिक संघ की व्यवस्था में उन्होंने हुस

१. इपिडयन हिस्टोरिकल क्वाटैरली, जिल्द इसवीं. पृष्ठ २७४-⊏६।

बात पर सबसे बचिक जोर दिया है कि प्रत्येक न्यक्ति को कड़ाई के साथ कुछ नैतिक मानद्वां के बातुसार, जिन्हें उन्होंने 'शोख' कहा है, बापने शरीर बौर मन को संयम में रखने का धम्यास करना चाहिए। उपनिचदों में हमें नीति के सम्बन्ध में बािक नहीं मिलता। कुछ उपनिचदों में नीति-सम्बन्धी जो कुछ वाक्य मिलते भी हैं, उन पर भी बात्मा बौर बड़ा सम्बन्धी जिज्ञासाओं तथा ऐसे बन्य विषयों की छाया पड़ी हुई है जिन पर वहाँ कुछ बािक जोर दिया गया है। मगवान बुद का विचार था कि हमारे हैंनिक जीवन के दुःखों की हूर करने के प्रवत्न में इस प्रकार की जिज्ञासाओं का बािक महत्त्व या उपयोग नहीं है। ब्राह्मख-धमं में इसी विचार-धारा का बातुसरया करते हुए गौतम, बौधायन बौर बाापस्तम्ब जैसे ऋचियों ने वैदिक परम्परा के साधुओं के जिए पाखनीय नैतिक नियमों का एक स्तर निश्चित कर दिया था।

## वैदिक कर्मकारड

वैदिक कर्मकायक को मगवान बुद्ध ने पसन्द नहीं किया। उन्होंने इसमें कोई पुरुष नहीं देखा और इसे व्यर्थ समका, क्योंकि इसमें निर्देयतापूर्वक पशुक्रों की हिंसा होती थी, अभिकों के साथ सक्दी की जाती थी और प्रभूत अपम्यव होता था।

वैदिक यश से कीनसा श्रेष्ठतर भीर अधिक पुरुष वाक्षा यश हैं, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बुद ने कहा कि अच्छे साधुओं को दान देना श्रेष्ठतर यश है। परम्तु इससे भी अधिक अच्छा चारों दिशाओं को नियमित रूप से दान देना है। बुद, धर्म और संघ की शरण लेना इससे भी अधिक श्रेष्ठ है। संवमित मन से शिणापदों का पालन इससे उञ्चतर यश है। संसार को छोड़कर बुद के भिश्च संघ में सम्मितित हो जाना और सस्य में अन्तर्दर्शन प्राप्त करना, यह तो सर्वोत्तम पुरुष है। कृत अवसर पर मगवान बुद ने अपने परम यश्च सम्बन्धी विचार को स्पष्ट करते हुए कहा कि दान से पूर्व, पीछे और दान देते समय प्रस्तवता अनुभव करना दान की पारमिता है। दान का चेत्र तभी परिपूर्ण होता है जब दान का खेने वाला राग, हेव और मोह के दोषों से विमुक्त हो। शानी पुरुष इस प्रकार दान देकर सुखी खोकों में जम्म सेते हैं।

गौतम की तिथि ६०० ईस्वी पूर्व (जी० बुइलर, सेकोड बुक्स झाऊ दि ईस्ट, दितीय),
 बीशायन ४०० ई० पू०, झापस्तम्ब १०० ई० पू०।

२. क्टदन्त-सुत्त, दीघ १,१४४-४७, ई० जे० थामस, लाइक ऑफ पुद्धा, पृष्ठ १७६ और गीता, ४। २८, ३२, ३३।

३. मन्युत्तर, ३।३३७ ।

वैदिक यञ्चवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया भौपनिषद युग के भारन्म में ही शुरू हो गई भी और उसका चरम विकास सांख्य दर्शन के रूप में हुआ। वैदिक बज़ों की समाजीखना तीन कारणों से की गई थी, (१) वे अपवित्र हैं, क्योंकि उनमें पशु हिंसा होती है, (२) वे विनाशशीज हैं, भीर (६) वे उँच भीर नीच की मावनाओं को पैदा करने वाले हैं । भगवद्गीता भी वज़ों की विनाशशीजता के आधार पर उनकी व्यर्थता बतजाती है । यहाँ यह कह देना चाहिए कि इसी प्रकार के आन्दोलमों के कारण, जिनका वैदिक यज्ञवाद के उपर तुरा प्रभाव पहा, बाज़िक विधान उत्तर-भारत में विरुक्कत बन्द हो गए, यद्यपि दिख्य-भारत में कभी-कभी आज भी उनका विधान देखा जाता है।

## भगवद्गीता और मक्ति-आन्दोलन

सर चार ० जी ० मयडारकर के मतानुसार भगवद्गीता और मिक-चान्दों क की उत्पत्ति विचार के उस स्नोत से हुई जिसका चादि उपनिषदों के रूप में चौर विकास पूर्वी मारत में बौद-धर्म चौर जैन-धर्म के उदय के साथ उसी युग में हुचा । बौद-धर्म चौर जैन-धर्म घपनी विश्वजनीन प्रवृत्तियों के कारण शीप्त वृत्ता में फैल गए। ईश्वरवादी धर्म के समर्थकों ने इसिक्षण अपने धर्म का प्रचार साधारण जनता और जूर्वों में करना बुद्धिमानी समका। उन दिनों धार्मिक सम्मदाय धिकतर अनीश्वरवादी ही थे और जैसा बौद-धर्म तथा चन्य धर्म-साधनाओं का साचय है, भारतीय मस्तिष्क उन दिनों जब नैतिक विवेचनों और नैतिक अष्टता के प्रतिपादन में लगा था, तो ईश्वरवादी विश्वास से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। फक्तरः भगवद्गीता में जिन विचारों का प्रांतिधित्व है उनकी चावश्यकता इस प्रवृत्तियों को रोकने के लिए थी। यह ठीक है कि उपनिषदें ईश्वरवादी विचारों से भरी पढ़ी हैं, परन्तु वहाँ ये विचार बिखरी हुई धवस्था में हैं और यदि उन्हें साधारण जनता की समक्ष की पहुँच में लाना था, तो इस बात की धावश्यकता थी कि उन्हें एक व्यवस्थित विमक्तिदायी पद्धि के रूप में रक्ता जाय।

भगवद्गीता एक युग-निर्मायकारी साहित्यिक रचना है। धार्मिक चिन्तन को इसने एक नई दिशा दी, इसिक्य यह भारत के धार्मिक इतिहास में एक महत्व-पूर्ण घटना है। गीता के आधारभूत उपदेशों का सम्बन्ध कर्म-सम्बन्धी सिद्धान्त और

१. सांख्यकारिका, कारिका २।

२. अध्याय ६, इलोक २१।

३. वैष्णुविद्म प्रष्ट ।

४. वैष्णविष्म, पृष्ठ २६ ।

बासुदेब-कृष्ण की भांक से हैं। स्पष्टतः गीता के खेलक ने इस बात की आवश्यकता अनुभव की कि लोगों में कर्षक्य और भक्ति की भावना को भरा जाए क्योंकि उस समय वातावश्य अ-कर्म और अनीश्वरताद के विचारों से दूषित था। उस समय मक्सिल गोसाल जैसे अनेक विचारक थे जो कर्म को पाप की ओर से जाने वाला मानते थे। उपनिवदों में भी हमें कुछ ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनमें कर्म के प्रति उनकी उपेचा क्वक होती है। इसिलए भगवान बुद्ध ने अमर्थों या अवैदिक परम्परा के विचारकों की ओर से इस चुनौती को स्थीकार किया और अपने शीकों की योजना में कर्म के महस्व पर ज़ोर दिया, परन्तु ईश्वरवादी समस्या पर वे खुप रहे। कहर धर्मवादियों की ओर से गोवा ने इसको उपयोगिता यह कह कर प्रतिपादित की कि यदि कर्म भक्ति और वैराग्य की भावना से किए जाएँ तो उनके शुभ और अशुभ परिशाम दूर किए जा सकते हैं। 2

गीता को एक योग-शास्त्र कहा गया है और उसके उपदेष्टा को योगेशवर।
गीता में जिस प्रकार योग की व्याक्या की गई उसके अनुसार योग वहाँ एक
व्यवस्थित दर्शन नहीं है। 'योग' राज्य का प्रयोग कई अर्थों में होता है। कहीं
उसका अर्थ मानसिक ध्यान है, कहीं मानसिक सन्तुक्षन अरेर कहीं प्रूत्येक वस्तु
को ईश्वर को समर्पित करने का संकरप। मानसिक संकरप के अर्थ में योग शब्द
का प्रयोग बौद साहित्य में भी पाया जाता है। इसके आन्तरिक अर्थ 'एकावता'
और 'समर्पया-भाव' हैं, जो गीता के मुख्य विचार होने के साथ-साथ पालि त्रिपिटक
में भी पाए जाते हैं। गीता का केन्द्रीय विषय यह है कि भगवान के अवतार
भी कृष्या अर्जु न के सामने खहे हैं, और यह घोषणा कर रहे हैं कि जो कोई
सौतारिक कृष्यों को करते हुए भी सब भाव से अपने हृद्य और आत्मा को उनके
प्रति समर्पित कर देगा उसे वे बचाने के जिए तैयार हैं। समर्पण-भाव के इस सन्देश
वे हिन्दू समाज और उसके संगठन पर तूरगामी और स्थायी प्रभाव डाला। धार्मिक

१. बृहवारययक उपनिषद् , ४।४।२२ ।

र, राप्र्ज् हार्द्, रक्ष्मादि।

<sup>₹.</sup> ४१२०, ३४ ।

४. २।४८, ६।३२, ३३ ।

<sup>¥.</sup> श३६, १≈1४७ I

६. संयुक्त, ४।४१४-४२०, ४४२-४६२ । देखिए भाषस्तम्ब धर्मसूत्र १।≍, २३, जहाँ योग का अर्थ अन्तोष आदि जैसे कुछ सालिक उपाय हैं।

७. मजिमम् १।४७२: पालि डिक्शनरी (पी टी पस)।

जीवन बिताने भीर मुक्ति प्राप्त करने के समान भवसर, विना जाति भीर बिंग का विचार करते हुए, इसने सबको दिए भीर यही एक बात हिन्दू-धर्म के दायरे के भीतर रहने वाबे सब स्वक्तियों की एकता को दद करने वाबी हुई।

प्रस्तत लेखक का विचार है कि गीता का युग बुद्ध के बाद का है, क्योंकि गीता में बौद विचारों का निर्देश पाया जाता है ! (१) नियमित भोजन और समय पर सोने और जागने के जो निर्देश दिए गए हैं वे असन्दिग्ध रूप से बौद-धर्म के कल महत्त्वपूर्ण उपदेशों की भ्रोर संकेत करते हैं जिनकी उत्पत्ति भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत श्रनुभवों से हुई थी। (२) "कुछ मनीषी पुरुष कहते हैं कि दोषयुक्त कर्म का त्याग कर देना चाहिए", " इन पंक्तियों में जो विचार शकद किया गया है. वह बिएकुल वही है जो भगवान बुद्ध का था। श्रंगुत्तर-निकाय में कहा गया है कि भगवान बुद्ध अपने को अकियावाद का समर्थक इस अर्थ में मानने को तैयार ये कि वे बुरे कर्मों के न करने (भ्र-किया) का उपदेश देते थे ।3 (३) चार प्रकार का आहार जिसका गीता १४।१४ में उल्लेख है "धन्नं चतुर्विधम", पाछि के "चतारी घहारा" के समान है। फिर यह भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि महाभारत के मौलिक कप में सम्पूर्ण गीता सम्मिलित रही होगी । इसके बजाय, यही अधिक सम्भव है कि गीता की रचना पाणिनि के समय (१००-४१० ई० पूर्व) में हई, क्योंकि पाणिनि ने स्पष्टतः भक्ति श्रीर भगवत धर्म का उल्लेख किया है श्रीर पाणिनि को बद के बाद के यग में रखने का एक सबसे श्राधिक निर्विवाद साश्य यह है कि उन्होंने मस्करी-परिवाजक का उल्बेख किया है जो पूरी सम्भावना के साथ आजीवक सम्प्रदाय का प्रसिद्ध धार्मिक नेता मक्खिल गोसाल ही था।

वर्ण, आश्रम श्रीर बौद्ध संघ

चार वर्गों के रूप में हिन्दुओं की समाज-प्यवस्था का विभाजन वैदिक काख से चला चा रहा है। प्राचीन ऋषियों के मतानुसार यह विभाजन जाति पर श्राधारित

१. गीता ६।१६-१७।

२. गीता १८।३ "त्याज्यं दोषवदित्येके कर्भ प्राहुर्मनीषियाः"।

३. श्रंगुत्तर् श६२; ४।१८३।

४. मिलाइए, पासुदेव शरण अम्रवाल, पाणिन इत्यादि, पृष्ठ १४८-१६०; मार॰ बी॰ मण्डारकर का मत है कि इसकी रचना चतुर्थ शतान्दी ईस्वी-पूर्व के आरम्भ से पहले ही हुई। एस० राभाकृष्णन ४०० ई० पूर्व के पच में हैं (इिएडयन किलासकी, जिस्द पहली, पृष्ठ ४२४)। मो० वेलवलकर ने पक व्यक्तिगत वार्तालाए में वर्तमान लेखक से कहा कि उनकी राव इसे युद्ध पूर्व काल में रखने की है।

है, पद पर नहीं। भगवान बुद् ने अनेक अवसरों पर अपने उपदेशों में इसकी समाखोचना की। फिर भी, हमें इससे इस निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए कि भगवान बुद्ध उस समय के सामाजिक विधान को नष्ट कर देना चाहते थे। पर्युत उनका विश्वास एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में था जिसमें सांसारिक मामलों में प्रथम स्थान योधा को प्राप्त हो। ब्राह्मण्-साहित्य में केवल एक बार गीतम धर्मसूत्र (८१९) में इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया गया है। ब्राह्मणों के इस दावे के प्रति उनकी गहरी उपेषा-बुद्धि से उत्पन्न हुई थी कि आध्यास्मिक उन्नति और विमुक्ति पर केवल उन्हीं का एकाधिकार है। प्रज्ञज्ञा के सम्बन्ध में वर्ग-भेद को मिटाने की इच्छा करने वाले भगवान बुद्ध प्रथम ही नहीं थे। उनके पूर्व भी ऐसे अनेक धार्मिक संगठन थे जो अपने दायरे में सब वर्गों के सदस्यों के प्रवेश की अनुमित्त देते थे।

चार श्राश्रमों में से दो, श्रश्मंत ब्रह्मचर्य श्रीर गार्हस्थ्य, वेदों के युग से ही श्रात थे, परन्तु शेष दां, वानप्रस्थ श्रीर संन्यास, का श्रारम्भ सम्भवतः श्रार्यक श्रीर उपनिषदों के युग में हुआ, यर्शप इन दोनों के बीच में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं थी। श्रन्तिम श्राश्रम प्रवच्या श्रीर मुनि की स्पष्ट ब्याख्या बृहद्वारण्यक उपनिषद् में की गई है। खान्दोग्य उपनिषद् में भी श्राश्रम-सम्बन्धी सिद्धान्त के कुछ प्रमाण मिलते हैं। बृहद्दारण्यक उपनिषद् में अमण्य या संन्यासी श्रीर तापस या वानप्रस्थी के बीच भेद किया गया है। इसी उपनिषद् में मुनि को परिभाषा उस ब्बक्ति के रूप में की गई है जो श्रात्मा के सत्य का साधारकार करता है। श्रापस्तम्य ने वानप्रस्थ श्रवस्था को 'मौन' श्रवस्था कहा है, जिसे छान्दोग्य उपनिषद् को मुनि की उपर्युक्त परिभाषा से समर्थन मिलता हैं। मेकडोनल श्रीर कीय के मतानुसार वैदिक काल का मुनि श्रिष्ठतर दवाइयों का काम करने वाला (वैद्य) होता था। पि० टी० श्री निवास श्रायंगर का मत है कि ब्रह्मचर्य श्रीर संन्यास या मुनि की श्रवस्था, इन

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. ई० जे**० थामस, लाइ**फ श्राफ बुद्धा, पृष्ट १२≍ ।

२. मिलाइए दीघ, १, संख्या ३; मिलकम, संख्या ६०, पृष्ठ १२८-३० ।

३. ३।५।१; ४।४।२२ ।

४. रारशारा

४. ४।३।२२ ।

६. ४।४।२२, एतमेव विदित्वा मुनिमैवति ।

७. वैदिक इयडेक्स आफ नेम्स एयड सम्जेक्ट्स ।

दोनों का निर्माण ऋचाओं के युग में किया गया। वह सप्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि आअमों के नाम वैदिक युग में नहीं पाए जाते, आश्रमियों के जीवन को उसमें दिखाया जा सकता है। व

यह एक सार्थक तथ्य है कि बीधायन और भाषस्तम्ब जैसे भाषयों ने संस्थास की अधिक प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि इसे वे अपने सिद्धान्त के बहिम त समकते थे। यह बीधायन के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रवच्या जैसे आश्रम उनके मतानुसार प्रह्लाद के पुत्र किपल नामक श्रमुर के द्वारा प्रवर्तित किए गए थे. जिसके देवतात्रों के साथ ग्रन्हें सम्बन्ध नहीं थे। 3 किर बौधायन ने प्रसिद्ध वैदिक स्रोतों से उद्धरण देकर ज्ञानवाद और ज्ञान के द्वारा विमुक्ति के सिद्धान्त का खगडन किया है। र गौतम श्रीर श्रापस्तम्ब दोनो ही यह मानते हैं कि एक गृहस्थ का जीवन भ्रन्य सब भ्राश्रमों की भ्र**पेशा श्रेष्ठ हैं। "इस प्रकार दार्शनिक भाषा में हम कह** सकते हैं कि धर्मसत्रकार मिक्त के मार्ग के रूप में आनकायड और कर्मकायड के समन्वय के पश्चपाती थे। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वानप्रस्थ और मंन्यास की उत्पत्ति अ-ब्राह्मण विचारकों में हुई और ब्राह्मणों के आश्रम-सम्बन्धी सिद्धान्त मे उनका बाद मे अन्तर्भाव किया गया। गृहस्थ जीवन के प्रति अनुकृत पचपात रखते हुए भी गौतम तथा श्रम्य धर्मसूत्रकारों ने निःसंकोच भाव से संन्यासियों के लिए श्रावश्यक आचार के नियमों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इस प्रकार हम मैं स्सम्बार के इस मत से सहमत हो सकते हैं कि बौद धर्म के उदय से पूर्व जीवन के तीन या चार आश्रम सुविख्यात थे, अबापि अपने कडे क्या में नहीं।

जैसा पहले कहा जा खुका है, जब भगवान बुद्धदेव का श्राविर्भाव हुआ तो उन्होंने विस्मयपूर्वक यह देखा कि समाज का शाध्यास्मिक श्रीर बौद्धिक जीवन एक

१. लाइफ इन पन्शियेंट इंग्डिया।

२. मैक्समूलर, दि सिक्स सिस्टम्स आफ इणिडयन फिलासफी, पृष्ठ २३६।

३. धर्मसूत्र रादा३० ।

४. वही रा६, ३३-३६ ।

४. गौतम, ३।३६; श्रापस्तम्ब २।२३।२४ ।

६. गौतम, ३।२-२६; बौधायन, २।६,१४-१०,७०; भ्रापस्तम्ब २।२१,१-२३,४।

७. सिक्स सिस्टम्स, पृष्ठ २३६; फिक का कहना है कि नानप्रस्थ आश्रम नाहायों को छिनहात था और नौड संघ के जीवन में उसका प्रवेश किया गवा। देखिए 'सोशल आगेनिजेशन' इत्यादि, श्रंग्रेजी अनुवाद, पृष्ठ ६१, श्रंगुत्तर, ३।२१६ को भी वानप्रस्थ विदित है।

भएप संख्या वाले ब्राह्मणों के अधिकार में है। इसी कारण उन्होंने प्रयज्या-साम को सब जातियों को देना अपना जीवनन्यापी रहेश्य बनाया। ब्राह्मणों ने धार्मिक जीवन में प्रवेश के जिए जो उपनयन भीर वेटों के स्वाध्याय सम्बन्धी प्रारम्भिक शर्त खगाई थीं उनकी कुछ पर्वाह न करते हुए बुद्ध ने बनता को भ्रपने धर्म-संघ में सम्मिक्ति होने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार धार्मिक जीवन, जिसे उन्होंने ब्रह्मचर्य कहा, के सेन्न को उन्होंने विस्तृत कर दिया । ब्राह्मण-परम्पराश्चों के श्रनुसार संन्यासी का जीवन गृहस्थ या वानवस्थ की भवस्था के बाद ही प्रहण किया जा सकता है। वेदों का विद्यार्थी सीधे संन्यास में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, यदि वह चाहे तो एक भक्तिनिष्ठ कुमार के रूप में नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह जीवन-पर्यन्त अपने गुरु के पास रह सकता है। वह ने इन सब पाबन्दियों भौर सीमाभ्रों के विरुद्ध विद्वोह किया। उन्होंने कहा कि इन प्रारम्भिक सैयारियों में जाने की कोई भावश्यकता नहीं है। जिस किसी ध्यक्ति को उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म के बादर्श में अदा है. वह उनके संब में प्रवेश का अधिकारी है। ब्राह्मणों में भी एक परम्परा थी जिसके अनुसार जब कभी मनुष्य अपने की योग्य समभे, संन्यास भाश्रम मे प्रवेश कर सकता था। र यह सम्भव है कि इस परम्परा का समावेश बीद प्रभाव के परिकाम-स्वरूप हुआ हो। यह ध्यान रखने की बात है कि भगवान बुद्ध ने वैदिक अध्ययन समाप्त करने के बाद एक विद्यार्थी द्वारा प्रहण किए गए ब्रह्मचर्य सौर एक गृहस्य के द्वारा धहण किए गए ब्रह्मचर्य में कोई भेद नहीं रखा । 3

मगवान बुद्ध और वनके दहेश्य जीवन की केवल एक धवस्या धर्यात् प्रवज्या से सम्बद्ध थे। गृहस्थ-संघ का निर्माण भिष्ठ-संघ के निर्माण की धावश्यक पूर्व शर्त न थी। प्राचीन भारतीय गृहस्थ प्रत्येक साधु का भोजन और शयनासन से स्वागत करते थे। धतः बौद्ध भिष्ठुकों को भी धपनी धावश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई किठिनाई नहीं होती थी। गृहस्थ-समाज में भगवान बुद्ध के नियमित उपासक धौर धन-उपासक में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। भगवान बुद्ध का उपासक बनने के लिए सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति के स्थित-परिवर्तन की कोई धावश्यकता न थी। कोई भी व्यक्ति केवल बुद्ध की शर्य खेकर उनका उपासक बन जाता था। प्रायः समस्त ब्राह्म जिन्होंने भगवान बुद्ध से संलाप किया, उनके उपासक बन गए।

१. ळान्दोग्य, रारशार ।

२. देखिए भागस्तम्ब धर्म-सूत्र २।२१।८ पर इरइस्त की टीका ।

र. शंगुत्तर रे, **एक २२१-१०**।

ì

इसका कर्य यह नहीं था कि इसके द्वारा उन्होंने कपनी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर दिया या अपनी ब्राह्मण-परम्पराधों और रीति-रिवाजों को छोष दिया । व दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के द्वारा उपासक बनने और साथ ही अपने परम्परागत धामिक और सामाजिक कुछ-कर्त्तक्यों को करने में किसी प्रकार की असंगति नहीं थी, हाँ यह अवस्य ध्यान में रखते हुए कि जीव-हिंसा धादि से विरति के नियम न टूटें। प्राचीन काल में बौद देशों में जो रीति-रिवाज प्रचलित थे, उनसे भी इस बात का समर्थन होता है। उदाहरखतः, वर्मा में पेगनवंशीय राज-दरवारों के सब रीति-रिवाज ब्राह्मणों के धार्मिक कृत्यों के रंग से रंगे हुए थे और नारायख, गथोश और ब्रह्मा जैसे देवताओं का आदर होता था।

बौद्ध गृहस्थ-संघ का निर्माण, एक वर्ग के रूप में, भगवान बुद्ध के महापरि-निर्वाण के सौ वर्ष बाद, सम्भवतः महासंघिकों के द्वारा, किया गया । आधारभूत शर्तें जो एक गृहस्थ श्रावक को पूरी करनी होती थीं, इस प्रकार थीं, (१) त्रि-शरण प्रहस्थ करना, (२) पंचशीज को जेना, जो उपासकों के जिए श्रानिवार्य था, (१) उपोसथ के दिनों में उपदेश सुनना श्रीर अध्दशीज को जेना । कि कभी भी एक गृहस्थ शिष्य श्रापनी इच्छानुसार भिद्य-संघ में प्रवंश कर सकना था श्रीर जब उसे ऐसा जगे कि भिद्य-जीवन के श्रानुकूज वह नहीं है तो फिर सांसारिक जीवन में जौट श्राने के जिए वह स्वतन्त्र था। ब्राह्मणों के श्राक्षम सम्बन्धी सिद्धान्त में संन्यासी का जीवन सदा के जिए हो जिया जाता था, परन्तु भगवान बुद्ध ने ऐसी कोई श्रानिवार्य शर्त नहीं रक्खी।

## महायान और भक्ति-सिद्धान्त

बांद-धर्म, जैसा पालि बिकायों से दिखाई पहता है, पूर्वतः नैतिक विद्यान्तों पर धाधारित एक धर्म है। ईश्वरवाद या ईश्वरवादी जीवन-मार्ग के लिए यहाँ कोई धवकाश नहीं है। दूसरे शब्दों में, भगवान बुद ने मनुष्य के भाग्य पर शासन करने वाले के रूप में ईश्वर पर कभी विचार नहीं किया। न उन्होंने धायाचना धौर प्रार्थना को ही ब्राह्मणों के धर्म में कभी महत्त्व दिया। उनके भ्रनुसार मनुष्य की सुक्ति प्रार्थना भौर पूजा में नहीं, बल्कि उसके सम्बक् प्रयस्न धौर सम्यक् श्वान में

१. श्रोरुबनवर्गं, बुद्धा, पृष्ठ ३८२-८३, १६२ टिप्पणी १।

२. एन० भार० राय, बुद्धिसम इन बर्मी, पृष्ठ १४८।

३. पन० दत्त, इथिडयन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, ७. प्रष्ट ६६ मा

४. दीव, १,२४४-४४, संयुत्तः, ४।३१२-१४।

निहित थी। भगवान बुद्ध के उपदेश के इस पहलू के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का सिद्धान्त है।

परम्त जब हम तीन या चार शताब्दी बाद के बौद्ध साहित्य की परीचा करते हैं तो हमें ज्ञाल होता है कि बौद-धर्म ने कुछ ऐसे स्वरूप विकसित कर जिए थे जो उसके मौतिक विचारों से बाहर के थे। महायान बौद्ध-धर्म ने मानव बुद्ध, शाक्यमूनि, को एक ऐसे शास्त्रत और सर्वशक्तिमान देवता के रूप में परिवर्तित कर दिया जो जगत पर शासन करता है और अपने भक्तों को बरदान देता है। ऐतिहासिक बुद्ध केवल भादि बुद्ध के एक भ्रंशमात्र हैं जिन्हें वे धर्म का प्रचार करने भीर संसार को दुःख श्रीर बुराइयों से विमुक्त करने के लिए भेजते हैं। श्रव लोग उन्हें प्रसन्न करने के जिए उनकी प्रार्थना करने जागे और उनकी इस प्रसन्नता से मुक्ति की कामना करने खगे । बीद-धर्म इस प्रकार सद्दर्भपुरव्हरीक, गरहब्युह और महाबान-सूत्रों में बुद्ध की भक्ति पर आधारिक धर्म बन गया । मुक्ति अब भक्ति और भावनामय प्रार्थना पर बाधारित हो गई । प्रारम्भिक बौद्ध-धर्म में भगवान बुद्ध ने कभी नहीं सिखाया था कि उनके शरीर की पूजा किसी प्रकार उपयोगी हो सकती है। हम्होंने अपने सहापरिनिर्वाण के समय अपने शिष्यों को यही बताया था कि उन्हें धर्म और विनय का पालन करना चाहिए और यही तथागत के सत्कार का उपयक्त ढंग है, दिखावटी पूजा नहीं। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि मौजिक रूप से भनीश्वरवादी बौद्ध-धर्म का ईश्वरवादी महायान के रूप में परिवर्तन शताब्दियों से चले आते हुए ईश्वरवादी हिन्द-धर्म के प्रभाव के परिलाम-स्वरूप हुआ। 13 महायान अपनी भक्ति-भावना के कारण और न केवल हिन्द बक्कि अनेक पारसी विचारों का भी प्रहुण करने की प्रवृत्ति के कारण खोकप्रिय और शक्तिमान हो गया भौर हीनयान को उसने पूरी तरह भारुक्षादित कर खिया, यद्यपि हीनयान भी, जब तक बौद्ध-धर्म भारत में रहा, जीवित बना ही रहा । <sup>४</sup>

महायान की एक दूसरी विशेषता वह है कि इसके अनुवायिया से, जो बोधिसत्व कहस्राते हैं, यह आशा की जाती है कि वे शुभ कर्म करे परम्तु उसके पुष्य की अन्य प्राधियों के विस में बोधि की भावना उत्पक्ष करने के खिए उन्हें

१. मैकगवर्ने, महायान, पृष्ठ १०३।

२. दीघ, २।१३८; धेरीनाथा, नाथा १६१ ।

भार ० निसुरा, दीनयान एयड महायान, इत्यादि, १८ ४३; एस० राथाकृष्णन, दिख्यन फिलासफी, जिल्द पहली, १८ ४०३।

४. मैकगवनै, महायान, पृष्ठ १०३।

खिंत कर दें। गीता में कर्म को ईरबरापंचा कर देने का जो उपदेश है उससे ह सकी समानता है। ईसाइयों के रोमन कैयोजिक सम्प्रदाय में भी हमें इसी प्रकार का सिदान्त मिलता है जिसे आवश्यक कर्षक्य से खिक कर्म करने (Supererogatory) का सिदान्त कहा जाता है। कुछ सोगों का विश्वास है कि पुच्च को दूसरों को समर्पित कर देने के बौद सिदान्त ने गीता के कर्म को ईरवरापंचा कर देने के सिदान्त की प्रभावित किया है। परन्तु बौदों का उपर्युक्त सिदान्त किस प्रकार प्रचलित हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। निकायों में इस सिदान्त का उल्लेख नहीं है। यह सम्भव है कि जब महायान में परसेवा या परार्थंत्व पर जोर दिया गया तो यह आत्म-बिदान और वैराग्य की भावना के चिन्ह स्वरूप ही था। कम से कम ४०० ई० पू० से प्रचलित वासुदेव-भक्ति के सिद्यान्त का एक स्वाभाविक परिणाम भी आत्म-समर्पण ही है। वे

## श्रद्धे तवाद

महाबान बौद्ध-धर्म ने माध्यमिक और योगाचार, इन दो दर्शन-सम्प्रदावों को जन्म दिया। माध्यमिक दर्शन को नागार्जन ने, जो भारत के सबसे बड़े विचारकों में हैं, पूक व्यवस्थित स्वस्प प्रदान किया। भगवान बुद्ध ने विचय-भोग और आत्म-पीइन की दो अवियों को बोइकर मध्यम मार्ग को अपनावा था। इसी मध्यम मार्ग की व्याख्या करते हुए और उसके वास्तविक मर्म की खोज करते हुए नागार्जन ने अपने माध्यमिक सिद्धान्त का प्रवर्तन किया। नागार्जन के दर्शन का मुख्य विचार प्रज्ञा है जिसकी प्राप्ति वस्तुओं के यथाभूत स्वस्प अर्थात् उनकी शुम्यता के दर्शन से होती है। शून्यता को उन्होंने 'प्रतीत्य समुत्पाद' का समानार्थ वाची शब्द माना है। इसिवए 'सर्व शून्यम्' सिद्धान्त-वाक्य का अर्थ उनके अनुसार यह है कि सब वस्तुएँ प्रत्ययों से उत्पन्न हुई हैं, इसिविए वे निःस्वभाव हैं। यहाँ वस्तुओं से तात्पर्य आन्तरिक और बाह्य धर्मों से है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु निःसार और मायावत् है। जब इसका अनुभव हो जाता है, तो धर्मचानु प्रकट हो जाती है।

नागार्जुन के दर्शन का एक अन्य मुक्य सिद्धान्त अजातिवाद है। निःस्वभाष और शूम्य वस्तुएँ अ-जात और अविनष्ट हैं। नागार्जुन ने अपने माध्यमिक-शास्त्र में अजातिवाद के सिद्धान्त के प्रतिपादन में बढ़ा आयास किया है। नागार्जुन की व्याक्या और तर्क पद्धि इतनी आकर्षक और मन पर प्रभाव डाखनेवाली हैं कि उनके विशोधियों की भी उनके सिद्धान्तों को खेने का खोभ हथा।

१. मैकगवर्न, महायान, पृष्ठ ११५ ।

२. बैञ्जविषम, पुष्ठ १३।

धहैंत वेदान्त के महान व्याख्याकार धाषार्य गौडपाद का इस सम्बन्ध में प्रक उदाहरण है। वे नागार्ज न की तर्क-पद्धति से काफी धिषक प्रभावित हुए। बाझ जगत, छहैंत वेदान्ती सीर माध्यमिक, दोनों के लिए असस्य है, इस सम्बन्ध में गौडपाद के तर्क वही हैं जो नागार्ज न के। नागार्ज न का अजाविवादी सिद्धान्त डनके शून्यवादादी सिद्धान्त का स्वाभाविक निष्कर्ष है। इस्य जगत के सम्बन्ध में अजाविवाद का सिद्धान्त का स्वाभाविक निष्कर्ष है। इस्य जगत के सम्बन्ध में अजाविवाद का सिद्धान्त गौडपाद से पूर्व धहैत वेदान्त के चेत्र में अज्ञात था। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा के सम्बन्ध में तो अनेक वार 'अज', 'अव्यय' और 'नित्य' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु इस्य जगत के सम्बन्ध में ऐसा कभी नहीं किया गया और न गौडपाद से पूर्व धहैतवादी आचार्यों की परम्परा में किसी ने अजाविवाद का इतना विशद प्रख्यापन किया है जैसा गौडपाद ने अपनी कारिकाओं में। इसलिए इस तथ्य का निषेध नहीं किया जा सकता कि आचार्य गौडपाद ने अजाविवाद के सिद्धान्त को नागार्ज न से लिया और अहैत को एक स्थिर आधार प्रदान करने के लिए उन्होंने इस सिद्धान्त में अनुकृत परिवर्तन किए।"

महायान बौद्ध-धर्म का दूसरा महस्वपूणे सम्प्रदाय विज्ञानवाद था, जो विश्व को मनोमय मानता था। यद्यपि विज्ञानवादी भी विश्व को असरय मानते हैं, पुरन्तु वे अजितवाद के सिद्धान्त पर इतना अधिक जोर नहीं देते। माध्यमिक और योगाधार दोनों विश्व को मायावद् मानते हैं। अद्वीतवादी भी इसी प्रकार अद्वीत में अपनी निष्ठा इद करने के खिए मायावाद को मानते हैं। अद्वीतवादी भी इसी प्रकार अद्वीत में अपनी निष्ठा इद करने के खिए मायावाद को मानते हैं। अद्वीतवाद के महान विजेता प्रचारक आधार्य शंकर ने माया-वाद के इस शास्त्र को प्रह्मा किया और अपने विरोधी न्याय और वैशेषिक जैसे वस्तुवादी दर्शन-सम्प्रदायों के विरुद्ध इसे प्रयुक्त किया, जिसके कारण ही उन्हें 'प्रच्जन्न बौद' कह कर प्रकारा गया। परन्तु अगन्मिय्यास्व की सिद्धि के खिए जो तर्क शंकर नं दिए हैं, वे स्वतन्त्र हैं, क्योंकि उपनिषदों के अनुसार प्रारम्भ में केवल ब्रह्म या आस्मा या और उससे अविरिक्त सब असर और आतं था। है इस प्रकार की बोषणा यह स्पष्ट करती है कि केवल ब्रह्म या आस्मा ही सस्य है। अब प्रश्न यह है कि शंकर के मायावाद का जोत क्या है ? महायान बौद्ध, जो उनके ठीक पूर्वगामी हैं, अधिक सम्भवतः उसके स्नोत हो सकते है। परन्तु दूसरी ओर एक सम्भावना यह भी है कि विष्टतन्त्र, जो सांक्य

१. अभिक विवर्णों के लिए देखिए, इशिक्यन फिलासफी, जिल्द पहली, पृष्ठ ६६८।

२. बृहदारययक उपनिषद् श्राप्तार ।

दर्शन की एक प्रसिद्ध रचना है, मायावाद का स्नोत रही हो। यह कहा जाता है कि पिटतन्त्र में इस खाशय का एक कथन है कि "गुर्गों का परम झीर सच्चा स्वभाव खरस्य है झीर तो कुछ दरय है वह मायावत् है।" प्रासंशिक रूप से यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि पूर्ववर्ती बौद्ध निकायों में मायावाद का कहीं उच्छेख नहीं है।

एक दूसरी बात में भी बौद्ध प्रभाव को स्रोजा जा सकता है। कायिक, वाचिक धौर मानसिक, इन तीन रूपों में कर्म का विभाजन प्रायः सब जगह पाया जाता है। फिर इन तीन में से प्रत्येक का धलग-अलग प्रकार से वर्गीकरण विभिन्न दर्शन-सम्प्रदायों में किया गया है। बौद्ध कायिक धौर मानसिक कर्म का तीन रूपों में तथा वाचिक कर्म का चार रूपों में वर्गीकरण करते हैं। इनके मतानुसार तीन सकुशाल कायिक कर्म के चार रूपों में वर्गीकरण करते हैं। इनके मतानुसार तीन सकुशाल कायिक कर्म कहते हैं। इसी प्रकार बौद्धों के अनुसार चार अकुशाल वाचिक कर्म हैं, जीव-हिंसा, चोरी धौर व्यभिचार। इनसे विपरीत कर्मों को वे कुशाल कायिक कर्म कहते हैं। इसी प्रकार बौद्धों के अनुसार चार अकुशाल वाचिक कर्म हैं—मृषावाद, पिश्चनवाचा, परुषवाचा और सिम्मन्नप्रजाप और तीन अकुशाल मानसिक कर्म हैं, प्रक्षिप्या (जोभ), ज्यापाद (द्दोह) और मिण्या दृष्टि। इनसे विपरीत को वे कमशाः चार कुशाल वाचिक कर्म और तीन कुशाल मानसिक कर्म कहते हैं। अब इसी प्रकार कर्म का दस रूपों में विभाजन हमें न्याय-भाष्य (११९१९७) में मिजता है, जिसकी बद्योतकर के 'वार्तिक' में भी व्याख्या की गई है। 'धार्तिक' में दस पुषय कर्मों का इस प्रकार विवेचन किया गया है: परित्राया, परिचरण और दान, ये तीन कर्म कायिक हैं; सत्य, हित, प्रिय धौर स्वाप्याय,

१. गुयानां परमं रूपम्, इत्यादि, योग-सूच पर व्यास भाष्य ६।१३ में : तथा चानुराासनम् । वाचस्पति मिश्र का कहना है, अत्रैव विष्टिनन्त्रस्यानुशिष्टिः । 'माया' शब्द के दो अर्थ हैं, (१) प्रकृति और (२) अम या अमोत्पादक विषय । पहले अर्थ का प्रयोग चपनिषदों और गीता में है। दूसरे अर्थ का प्रयोग विशेषतः बौदों और अर्द त वेदान्तियों का अपना है।

यहाँ यह और कह देना चाहिए कि उपर्यु क स्लोक को वाचस्पति मिश्र ने वाषेगहर्यकृत नताया है (मामतो २११, २,३)। जैसा जै० पच० बुद्ध ने दिखाया है (योग-सूत्र),
यह स्लोक मूलतः पञ्चिशाख के पष्टितन्त्र से लिया गया होगा। वाषंग्रस्य सम्प्रदाय
और उसके पाठ्य-प्रन्य की प्राचीनता की सिक्षि ई०एच० जान्स्टन ने की है और सह तुक
दंग से यह दिखला दिया गया है कि वाषंग्रस्य सम्प्रदाय की पाठ्य-पुस्तक महाकिष
भरवधीय (५० ई० पू० से ५० ई० तक) से पूर्व विद्यमान रही होगी (देखिए पुद्धचरित,
विक्ट दूसरी, मुमिका, कियालीस, कप्यन।)

ये चार कर्म वाचिक हैं; व्या, स्पृहा चौर अदा, ये तीन कर्म मानसिक हैं। इसी प्रकार नैयायिक कर्म के दस प्रकार के विभाजन को मानते हैं। यहाँ एक विशेषता यह है कि वे विधायक रूप में उनका वर्णन करते हैं, न कि भ-कुशब कर्मों के विपरीत होने के रूप में, जैसा कि बौदों ने किया है। श्रीमद्भगवद्गीता तीन प्रकार की तपस्याचों के रूप में सारिवक कर्म का तीन प्रकार का विभाजन करती हुई कहती है, 'दिन, ब्राह्मण, गुरु चौर ज्ञानी की प्जा, पवित्रता, सरस्रता, ब्रह्मचर्य चौर चहिता, ये शारीरिक तप कहताते हैं। दु:ख न देने वाबे, सस्य, प्रिय, हितकर वचन बोजना चौर धर्म-ग्रन्थों का च्यायस करना, वाचिक तप कहताता है। मन की प्रसन्नता, मृहुता, मौन. चारम-संयम चौर भावना-छुद्धि, इन्हें मानसिक तप कहते हैं।'' हससे ज्ञात होगा कि गीवा पर बौद्ध विचारों का प्रभाव नहीं पड़ा है।

जब इस मनुस्मृति के बारहवें घाध्याय को देखते हैं तो इस उसके विचारों धीर शब्दावली को बौदों के बिस्कुल समान पाते हैं। मनुस्मृति में दस प्रकार के ध-पुराय कृत्यों का उस्केख इस प्रकार किया गया है: दूसरों के धन का लोभ करना, तुरे विचार धीर श्रहंभाव, ये तीन मानसिक कृत्य हैं। परुष बचन, मृषावाद, पिशुन बायी धीर ध्रसम्बद्ध प्रलाप, ये चार जिद्धा के कृत्य हैं। चोरी, जीव-हिंसा धीर पर-स्त्री-गमन ये तीन कायिक कृत्य हैं। पुनः इसी अध्याय के दसवे रलोक में एक त्रिद्धी साधु की परिभाषा करते हुए सक्चे बौद्ध हंग में कहा गया है जिस न्यक्ति ने चीन द्यहों, नाचिक, मानसिक धीर कायिक, को धपने वश में कर लिया है, वही सच्चा त्रिद्यहों है। किस हंग से बौद्ध-धर्म धीर बौद्ध विचारों ने प्राचीन हिन्दू खेलकों को प्रभावित किया है, इसका प्रभूत साध्य हमें उपयुक्त तथ्य में मिलता है। बौद्ध-धर्म से विचारों के प्रहण करने के ऐसे धम्य धनेक उदाहरण भी दिए जा सकते हैं।

भगवान बुद्ध एक अवतार के रूप में

परमात्मा अपने को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है, इस विचार ने आगे चल कर एक ऐसे देवता के रूप में विकास प्राप्त किया जिसे अन्य सब देवाताओं के

२. गीता २७।२४-१६ ।

र. 'बच्छ' का इस अर्थ में प्रयोग बौद्ध और जैनों की एक विरोषण है। देखिए मिन्सम १, प्रमाश्यर ।

२. उदाहर खतः देखिए श्लोक ''कामबासि तेम्लम्,'' इत्यादि बिसे शंकर के गीता-भाष्य ६।४ में उद्भुत किया गया है और वो बदाम-वर्ग २।१ में भी पाया बाता है। ऐसे अन्य अनेक श्लोक हैं वो महाभारत और बौद मन्यों में समान इत्य से पाय बाते हैं।

साय एकाकार किया जा सकता है। इसी से आगे चल कर अवतारवाद का जन्म हुआ, जिसने उत्तरकालीन हिन्दू-धर्म पर काफी प्रभाव डाला। व अवतार देवता का साकार रूप होता है जो यद्यपि एक मनुष्य की तरह काम करता है, परन्तु फिर भी जिसमें देवता की विभूतियाँ रहती हैं। महाभारत और पुराखों में अनेक अवतारों के उल्लेख हैं। हरिवंश-पुराख में अगवान बुद्ध का अवतार के रूप में उश्लेख नहीं है, परन्तु वराह-पुराख, अग्नि-पुराख और उत्तरकालीन पुराखों में उनकी गखना अवतारों में की गई है। गौडपाद (७२४ ई०) वे जिस प्रकार भगवान बुद्ध की स्तुति की है, उससे यह स्पष्ट होता है कि उनके समय से पूर्व भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाने लगा था। अपनी कारिकाओं में अगवान बुद्ध को नमस्कार करते हुए उन्होंने ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया है, जिनसे यह ध्वनि निकलती है कि बुद्ध उनकी पूजा के आलम्बन हैं। यही एक स्वाक्या हो सकती है, क्योंकि गौडपाद कहर अहैतवादी थे।

जब एक बार बुद्ध की श्रवतार मान खिया गया तो उनके श्रवतायियों ने उन्हें वह सब भादर दिया जो एक हिन्द भावतार को मिलता था । हिन्दुओं के समान वे भी बुद्ध-मूर्ति की पूजा भावना धीर ध्यान की बुद्धि के जिए करने जुगे। अब यह मत प्रायः सर्व-सम्मत है कि हिन्दुकों में मूर्ति-पूजा कम से कम पाणिनि (२००-४२० ई० पू०) के समय से प्रचलित है। परम्त बौदों में मूर्ति पूजा इतनी प्राचीन नहीं हो सकती. क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्तप आदि के अतिरिक्त अपनी मर्ति की पूजा के लिए प्रतिहा करने की कभी अनुमति नहीं दी। सदम्प्रदर्शकसूत्र जैसे उत्तरकालीन प्रमथ में भी भगवान बढ़ ने अपने शिष्यों को केवल स्तप या चैत्य बनाने का बादेश दिया है। परन्त फिर भी भारत के विभिन्न भागों में जो मुर्तियाँ हाल में मिली हैं. उनसे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय बौद ब्यापक रूप से बुद्ध-मूर्ति की पूजा करते थे। आज सिंहतः, बर्मा, चीन और दसरे बौद्ध देशों में लोग बुद्ध-मूर्ति की पूजा उसी प्रकार फूल, भोजन, वस्त्र, दीप भीर भूप भादि के भर्षण द्वारा प्रार्थना करते हुए करते हैं, जिस प्रकार हिन्द लोग भारत में । सिंहल में मृति के निर्माण में अन्तिम कार्य श्राँखों का रंगना है, जो एक तान्त्रिक किया है भीर भारत में भी की जाती है। वर्मा में बढ-मित में प्राया-प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जाती है जैसे भारत में। चीन में

१. वैष्याविज्ञम, पृष्ठ २,४१,४२ ।

प्रिंसियल भार॰ डी॰ कमैरकर के भनुसार उनकी तिथि ५०० ई॰ के करीब है।

भी इसी प्रकार का एक संस्कार किया जाता है, जिससे मूर्ति में देवत्व का जीवन-संचार किया जाता है।

## सामाजिक सुधार

जब सं उपासक जोग बौद्ध संघ के निबमित सदस्य माने जाने लगे, उस समय से उनमें भी भिन्नशों के समान जाति-सम्बन्धी नियमों के पालन की डिलाई होने लगी। इस परिवर्तन का हिन्दश्रों पर दरगामी प्रभाव पड़ा। उनके श्रन्दर के कुछ उदार विचारकों का ध्यान समाज-सुधार की स्रोर गया स्रोर वे हिन्द-धर्म की सीमा के अन्दर रहने वाली विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों की भच्छा बनाने के जिए यत्नशील हए। कुछ ने उप्रतापूर्वक जाति-प्रथा की कड़ाइयों भौर अस्याचारों पर आक्रमण किया । कपिखर (करीव ११०० ई०) नामक एक तमिख बेखक ने जातिवाद की कड़ी आबोचना की । तेलुगु लेखक वेमन और कनारा के सुधारक बासव ने जाति-प्रथा के विरुद्ध भ्रान्दोत्तन शुरू किए। बासव ने तो खिंगायत नामक एक वीरशैव सम्प्रदाय का निर्माण किया जिसने समाज में ब्राह्मणों की उच-तर स्थिति और प्रतिष्ठा की पूरी तरह उपेका की । उत्तरकालीन वैष्णवों ने, विशेषतः रामानुज-सम्प्रदाय के वैष्णवों ने, इस बात की श्रावश्यकता समभी कि धार्मिक डत्सवों तथा मन्दिरों में पूजा के सम्बन्ध में जातिवाद के बन्धनों को दीजा कर दिया जाय। सब जातियों से उन्होंने भ्रपने सम्प्रदाय के जिए अनुयायियों को जेना शरू कर दिया जिससे वैद्याव धर्म का प्रचार साधारण जन-समाज में भी हुआ। उत्तर-कालीन धार्मिक नेताओं ने भी, जिनमें कवीर और गुरु नानक आदि मुख्य हैं, इसी प्रकार के विचारों का समर्थन किया। सुधार की यह धाग आधुनिक युग तक जलती रही, जबकि जाति-मेद के पूर्ण विनाश के लिए सुधारकों ने एक संगठित युद्ध शुरू कर दिया है। श्राज यह ज्ञात होगा कि भगवान बुद्ध कितने बुद्धिमान श्रीर दूरदर्शी थे जब कि उन्होंने यह घोषणा की कि धार्मिक जीवन सब वर्गों के मनुष्या के लिए खुला हुआ होना चाहिए।

#### शाकाहार

भगवान बुद्ध ने यह भावरयक नहीं समक्ता कि वे भपने भिष्ठ शिष्यों के जिए शाकाहार का विधान करें। जो उन्होंने किया वह यह था कि उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें

१. देखिए जे० एन० फकु<sup>र</sup>हर, माचन श्राफ हिन्दुहक्म, पृष्ठ १२१।

यह तथ्य आज भी पुरी के जगन्नाथ जी के मन्दिर में तथा अन्य वैष्णव मन्दिरों में देखा था सकता है।

माँस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में पशुद्धों की हत्या होती है। स्पष्टतः, वे इस बात पर बाग्रह नहीं कर सकते ये कि उनके गृहस्थ शिष्य शाकाहार ही करें।

सर्वप्रथम धराकि ने घपने विस्तत साम्राज्य के कोने-कोने में पशु-जीवन की पवित्रता की घोषणा की भौर भएने पवित्र उद्देश्य का उत्साहपूर्वक भनुसरण करते हुए उसने लोगों को प्रेरित किया कि उन्हें भार्मिक कृत्यों के लिए भी पशुमों की हत्या नहीं करनी चाहिए । उसने बौद्ध संघ को, जिसमें उस समय गृहस्य धौर भिच्न दोनों ही सम्मिलित थे. अवस्य बहुत हुद तक प्रभावित किया होगा। यह भी सम्भव है कि अशोक के बाद उसके इस सुधार से प्रभावित कुछ हिन्द और जैनों ने उसके इस कार्य को भागे बढ़ावा हो भौर जनता में उसके लिए सहानुभृति पैदा की हो, जिसके परिगाम-स्वरूप ही सम्भवतः बीह संघ ने मांस-भोजन का पूर्ण निषेध कर दिया हो. जैसा कि लंकावतार-सम्म में उल्लिखित है। फिर इसके कई शताब्दी बाद जब हर्षवर्धन का श्राविर्भाव हुआ तो उसने गद्दी पर बैठने के बाद ही यह घोषणा कर दी कि उसके राज्य में कोई माँस न खाए । इसके बाद जो उत्तरकाद्धीन वैष्याव भौर शैव साध हुए, उनके उपदेशों के परिशामस्वरूप शाकाहार की और अधिक बल मिला और जनता द्वारा उसे अधिक शोधता के साथ प्रहुण कर जिया गया । इन वैष्णव और शैव सन्तों का विश्वास था कि प्रत्येक वस्तु के अन्दर ईश्वर है और ईश्वर में सब वस्तुएँ हैं. इसिलये वे बास पर भी खापरवाही से चलने में भय श्रतभव करते थे। महायान बौद्ध सन्त भी अपने शरीर के पोषण के लिए निरीह पशुक्रों की हत्या को घृणा की दृष्टि से देखते थे. क्योंकि उनका विश्वास या कि उनका स्वयं का जीवन भी सभी सक रहने के योग्य था जब तक कि वह दसरे प्राधायों की इब्छा की पूर्ति का साधन था। इन सम्तों के सतत उपदेश और अभ्यास का ही परिचाम है कि शाकाहार भारत में एक स्थायी वस्त बन गया है।

संचेप में, डा॰ राघाकृष्णान के शब्दों में, बौद-धर्म भारत की संस्कृति पर धपना स्थायो चिद्ध छोड़ गया है। सब झोर इसका प्रभाव दिश्वाचर है। हिन्दू-धर्म ने इसके नीतिशास्त्र के सर्वोत्तम झंश की धपने में समाविष्ट कर क्रिया है। जीवन के प्रति एक नया आदर, पशुभो के प्रति द्या, उत्तरदायित्व का भाव और उच्चतर जीवन के प्रति उद्योग, ये सब बातें एक नए नेग के साथ भारतीय मस्तिष्क को धवगत कराई गई हैं। बौद्ध प्रभावों को ही यह श्रेय प्राप्त है कि उनके कारण बाह्मण-परस्परा की धर्म-साधनाओ ने अपने उन झंशों को छोड़ दिया है जो मानवता और दुद्धिवाद के धनुकृत नहीं थे।

र. इश्वियन फिलासफी, बिस्ट पहली, पृष्ठ ६०८।

### तान्त्रिक बौद्ध-धर्म के सिद्धान्त

तान्त्रिक बौद्ध-धर्म में उत्तरकाकीन बौद्ध-धर्म के मन्त्रयान, वज्रयान धौर सहजयान जैसे रूप सम्मिकित हैं। बौद्ध-धर्म के योगाचार सम्प्रदाय ने योग-सम्बन्धी एक ऐसी साधना को जन्म दिया जिसमें मन्त्रों, धरिएयों धौर मण्डलों का प्रवस्तन हो गया। इस प्रकार की साधना गुद्ध ढंग की होती थी घौर गुरू-शिष्य की परम्परा से उसका एक पीढ़ी से दूसरी भीड़ी तक सम्बेषण होता था। इस प्रकार की प्रतीकाश्मक धौर दुहरे श्रर्थ वाली भाषा का प्रयोग इस साधना के करने वाले लांग करते थे भौर सिद्धि के लिए धनेक देवी-देवताओं की पूजा भी करते थे।

गुद्धातावादी बौद्ध-धर्म की इस शाखा से सम्बन्धित बौद्ध-धर्म का एक उत्तर-कालीन विकसित रूप और था जिसका नाम 'वद्मयान' है। इसका प्रचार अधिकतर समाज के निम्न वर्ग में था। इसकी कुछ बातें अनैतिक और आपित्तजनक भी थीं, जिनका मूल बुद्ध-छपदेशों से कुछ सम्बन्ध न था। भारत के पूर्वी भागों में इस सम्प्रदाय का काफी जोर था। विक्रमशीला तान्त्रिक विद्या का एक महान केन्द्र था, जहाँ से यह धीरे-धीरे बंगाल, असम और उदीसा तक फैल गई। इस सम्प्रदाय की विकृत कियाओं के प्रति सभी समकदार आदिमियों ने विद्रोह किया और इन्हीं के अधिकांश रूप में भारत में बौद्ध-धर्म का हास हुआ।

तान्त्रिक बौद्ध-धर्म की शिचाओं के सम्बन्ध में चाज भी काफी अस है और इसका मुख्य कारण तन्त्रों में प्रयुक्त प्रतीकारमक भाषा है, जिसे संस्कृत में 'सम्ध्या भाषा' भी कहा गया है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तान्त्रिकों ने ही नहीं, बौद्ध सिद्धों ने भी किया है चौर चीम के 'चान' तथा जापान के 'ज़ेन' बौद्ध-धर्म के साधकों ने भी।

तान्त्रिक बौद्ध-धर्म का हिन्दू-धर्म पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि झाज तक अनेक पश्चिमी विद्वान यह समकते हैं कि तान्त्रिकता हिन्दुओं में उत्पन्न हुई और उनसे प्रायः हासप्रस्त बौद्ध सम्प्रदायों ने उसे जिया। परन्तु बौद्ध-धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों की जो प्राचीनता है और उनका जो सतत विकास उसमें हुआ है, उसको देखते हुए इस मच को ठीक नहीं माना जा सकता। पूर्ववर्ती महासंविकों के पास तक मन्त्रों का एक संग्रह या जिसका नाम धारणी-पिटक था। फिर मंजुशी-मूद्धकरूप मंं, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी की रचना है, न केवल मन्त्र और धारणी ही पाए जाते हैं, बिक्क अनेक मण्डल और मुद्राएँ भी। यद्यपि मंजुशीमूद्धकरूप की रचना-तिथि निश्चित नहीं है, फिर भी इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि नृतीय शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध तान्त्रिक दर्शन ने एक व्यवस्थित रूप प्राप्त कर जिया था, जैसा कि हमें गुद्धसमाजवन्त्र से स्पष्ट मासूम पड़ता है।

तान्त्रिक बौद्ध-धर्म शैव-धर्म की एक शाखा ही है, यह कहना उन्हों के जिए सम्भव है जो तान्त्रिक साहित्य का मौलिक ज्ञान नहीं रखते। बौद्धों का तन्त्र-साहित्य जो तिब्बती भाषा में सुरचित है, सभी तक भारतीय ज्ञान के गवेषकों की दृष्टि मे पूरी तरह नहीं आया है। हिन्दुसों के तन्त्रों का बौद्ध-तन्त्रों से मिलान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि न केवल दोनों की विधि और उद्देश्यों में हो अन्तर है, बिल्क बौद्ध तन्त्र हिन्दू तन्त्रों को श्रपेचा ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन और मौलिक भी हैं। श्री विनयतोष भट्टाचार्य ने स्रपने अन्य ''इन्ट्रोडनशन दु बुद्धिस्ट एसोटेरिज़म'' में यह निष्कर्ष स्थापित किया है, "बिना विरोध की आशंका के यह घोषणा की जा सकती है कि बौद्ध लोगों ने प्रथम बार तन्त्रों का प्रवेश अपने धर्म में किया और उसके बाद के काल में हिन्दुओं ने उन्हें बौद्धों से लिया। यह कहना निरर्थक है कि उत्तरकालीन बौद्ध-धर्म शैव-धर्म का एक परिणाम था।""

बौद्ध और हिन्दू तान्त्रिकता में एक बड़ा भेद यह है कि हिन्दू तन्त्रों में शक्ति-पूजा का एक केन्द्रीय स्थान है, परन्तु बौद्ध तान्त्रिक धर्म में शक्ति को कोई स्थान नहीं है। वहाँ प्रज्ञा मुख्य विचार है। शक्ति को वहाँ माया बताया गया है, जिसकी लोज बौद्ध साधक नहीं करता। शिव और शक्ति के मिलन से स्थिट के आरम्भ का हिन्दू तन्त्र वर्णन करते हैं। परन्तु बौद्ध तान्त्रिक स्थिट के उद्भव और विकास से अधिक सम्बन्ध न रलकर उस 'श्र-जात, श्र-भूत' अवस्था में जाना चाहता है, जहाँ से स्थिट का आरम्भ होता है और जिसे वह 'शून्यता' कहकर पुकारता है।

बौद तन्त्र योगाचारियों के विधिवत् उत्तराधिकारी हैं और उपयुक्त रूप से व्याख्या करने पर उनका मन्तन्य 'प्रतीरयसमुरपाद' की स्थापना करना ही है, जो बौद-धर्म का केन्द्रीय सिद्धान्त है। गुरु गम्पोपा के शब्दों में, बौद-तन्त्र ''वह विस्तृत दर्शन हैं जो सम्पूर्ण विद्या को संशिजन्य करते हैं, वह ध्यान-विधि हैं जो जिस किसी वस्तु पर मन को एकाम करने की शिक्त उत्पन्न करते हैं भौर वह जीवन की कला हैं जो शरीर, वाणी भौर मन की प्रत्येक क्रिया का उपयोग मुक्ति-मार्ग की सहायता के जिए करने का सामध्य प्रदान करते हैं।"'

१. पृष्ठ १४७ ।

२. गुरु गम्पोपा-कृत ''दि ट्वैस्व इसिडस्पेंसिविल थिंग्स।' मिलाइए ईवान्स-वैदटल, टिवेटन योगा एरड सीक्रोट डाक्ट्रिन्स, पृष्ठ ७६।

### मन्त्रयान श्रीर सहजयान

बीद-धर्म की धनेक शाखाओं में सबसे कम ज्ञात मन्त्रयान धीर सहजवान ही हैं। उनके सम्बन्ध में सामान्यतः सब की धारणा यही है कि वे उत्तरकाजीन विकास के परिगाम स्वरूप उत्पन्न हुए । परन्तु मन्त्र प्राचीन पाछि त्रिपिटक के कुछ श्रंशों में भी पाए जाते हैं, उदाहरणतः श्राटानाटियसत्त में । यद्यपि प्रारम्भिक बौद-धर्म में मन्त्रों के उपयोग का विनिश्चय नहीं किया जा सकता. परन्त यह निश्चित है कि उनका धीरे-धीरे विकास होता गया और एक परवर्ती युग में मन्त्रयान के रूप में उन्हें एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर दिया गया । मन्त्रयान और सहजयान का विषय श्राप्यात्मक विकास के मनोवैज्ञानिक रूप से क्रियाशील तत्थों का विवेचन करना है। उनकी शिचा अत्यन्त व्यक्तिगत दंग की है, जो अपरोच अनुभव से ही भास की जा सकती है, शब्दों के ब्यावहारिक अर्थों के द्वारा नहीं । यही कारण है कि इन दोनों सन्प्रदायों का समभना कठिन है। मन्त्रयान का उद्देश्य वही है जो बौद-धर्म की श्रन्य शासाओं का. श्रयांत् मानव प्राणी का एकीकरण, बोधि या श्राप्या-रिमक परिपक्षता । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए त्रिरस्न की शरण प्रहण करना भीर बोधि-चित्तोत्पाद बावश्यक हैं। जिस नई जीवन-र्दाष्ट्र का विकास बौद्ध साधक को करना होता है, उसके लिए वह चित्त को एकाम करता है। चित्त की इस एकामता या समाधि को सम्पादित करने के लिए मन्त्रों का उपयांग है। वे विरोधी श्रवस्थाओं को दूर करते हैं, क्योंकि मन्त्र, जैसा उनके धर्य से स्पष्ट हैं, मन के रचक हैं । वे समाधि को प्राप्त कराने में सहायक हैं। मन्त्रयान एक विधायक साधना मार्ग है, निषेधारमक नहीं । उसका उद्देश्य बोधि की प्राप्ति है, निरोध नहीं । मन्त्रयान एक योग-मार्ग है जिसका खच्य व्यक्तिगत सत्ता की परम सत्य के साथ श्रविभाज्य एकता सम्पादन करना है। मन्त्रपान की अन्तिम अवस्था 'गुरु-योग' कहताती है जो अपनी आत्मा में परम सत्य को रखने का एक उपाय है। गुरु-योग एक अत्यन्त एकान्त साधना है और उसके विधान जटिल हैं। मन्त्रयान में गुरु की महिमा धरयधिक बताई गई है. क्वोंकि उसके बिना मन्त्रवान का सन्देश साधक के सामने प्रकाशित नहीं हो सकता।

मन्त्रयान से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित सहजयान है। 'सहज' शब्द का धर्य है 'साथ उत्पन्न'। परन्तु यह 'साथ उत्पन्न' होने वाजा क्या है। प्रसिद्ध तिब्बती विद्वाब धीर सन्त मि-स-रस-प के एक मुख्य शिष्य ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि धर्म-कार्य धीर उसका धामास, ये दो साथ-साथ उत्पन्न है। यह कहने से उनका तात्पर्य यह है कि सस्य धीर उसके धामास के बीच कोई पाटी न जा

सकने वाजी लाई नहीं है, बिलक वे दोनों श्रामिश्व हैं। इस श्रामिश्वता का श्रर्थ यह है कि सरय एक श्रोर श्रामिभाज्य है, परम्तु बुद्धि के विकल्पों श्रीर विश्वेषण के द्वारा वह श्रामेक विरोधियों के रूप में विभक्त कर दिया गया है, जिसकी एकता का साचारकार श्रम्ताश्चान से प्राप्त किया जा सकता है। इस श्रम्ताश्चान को विकसित करने का मार्ग ही सहजयान है। इस श्रकार सहजयान एक साधना-पद्धति है, जिसमें वौद्धिकता की श्रपेषा श्रम्ताश्चान पर श्रिषक जोर दिया गया है। भावना का स्वम्दन भी उसमें विद्यमान है।

मन्त्रयान भौर सहजयान का सबसे श्रिषिक प्रभाव तिब्बत के बौद्ध-धर्म पर पदा है और इसे प्रमाणित करने के लिए भी पर्याप्त साक्य है कि बौद्ध-धर्म के ध्यानवादी सम्प्रदाय का आधार भी यह साधना-पद्धति ही है। मन्त्रयान भौर सहजयान श्राज भी जीवित साधना-पद्धतियाँ हैं, जिनका श्रभ्यास विब्बत, चीन भौर जापान में किया जाता है।

# बोद्ध-धर्म श्रोर श्राधुनिक संसार

## सांस्कृतिक श्रीर राजनैतिक निष्कर्ष

क्या धृतिक संसार में बौद्ध-धर्म के सांस्कृतिक धौर राजनैतिक निष्कर्षों को समस्वने के लिये हमें पहले बौद्ध-धर्म की परिभाषा करनी होगी धौर संस्कृति धौर धर्म के साथ उसके सम्बन्ध के स्वरूप को समस्रना होगा। अपने पश्चीस सौ वर्ष के इतिहास में बौद्ध-धर्म ने जो सांस्कृतिक कार्य किये हैं घौर इस बीच उसका जो राजनैतिक स्थान भौर प्रभाव रहा है, उसकी भौकी हमारे लिये पूर्व धौर परिचम में बौद्ध-धर्म के सांस्कृतिक निष्कर्षों को समस्रने में सहायक होगी।

### बोद्ध-धर्म का म्वरूप

बौद्ध-धर्म, या ठीक कहे तो धर्म, निर्वाण का एक साधन है। यह बौद्ध-धर्म की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कही जा सकती हैं। स्वयं भगवान बुद्ध ने धर्म की उपमा बेड़े से दी हैं। जिस प्रकार बेड़ा पार होने के लिए हैं, पकड़ कर रखने के लिए नहीं, उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया है। वह संसार-सागर को पार करने के लिए हैं, पकड़ कर रखने के लिए नहीं। जिस प्रकार पार होने के बाद बेढ़ें की ध्रावस्थकता नहीं रहती, उसे छोड़ देते हैं, उसी प्रकार धर्म की स्थित है। परन्तु जब तक हम समुद्ध के इस पार हैं, या उसे तरने का प्रयत्न कर रहे हैं, धर्म रूपी बेड़े की हमें श्रानवार्यनः आवश्यकता है और उसे हम किसी प्रकार खोड़ नहीं सकते।

बौद्ध-धर्म का स्वरूप क्यावहारिक है, इस बात पर ज़ोर हमें भगवान खुद् के उन शब्दों में मिलता है जो उन्होंने अपनी मौसी महाप्रजापती गौतमी से कहे थे। एक बार महाप्रजापती गौतमी ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें ऐसा उपहेश हैं जिसकी भावना करते हुए वह एकान्त में अप्रमाद-पूर्वक विचरण करे। भगवाल

१. मज्भिम-निकाय, १,१३४।

नं उसे उत्तर दिया, "गौतमी। जिन धर्मों के बारे में तू निश्चयपूर्वक जान सके कि यं निष्कामता के जिए हैं, कामनाओं की वृद्धि के जिए नहीं, विराग के जिए हैं, राग के जिए नहीं, सांसारिक जामों को घटाने के जिए हैं, बहाने के जिए नहीं, निर्कोंभ के जिए हैं, जांभ के जिए नहीं, सन्तोष के जिए हैं, असन्तोष के जिए नहीं, प्रकान्त के जिए हैं, भोड़ के जिए नहीं, उद्यम के जिए हैं, प्रमाद के जिए नहीं, अच्छाई में प्रसन्नता प्राप्त करने के जिए नहीं, उद्यम के जिए हैं, प्रमाद के जिए नहीं, अच्छाई में प्रसन्नता प्राप्त करने के जिए नहीं, तो गौतमी! उन ऐसे धर्मों के विषय में तू निश्चयपूर्वक जानना कि यही धर्म है, यही विनय है, यही शास्ता का सन्देश है।" यही कारवा है कि महायानी जांग प्रशोक के साथ न केवल यह कह सके कि "जो कुछ भनवान बुद्ध ने कहा है, सब ठीक कहा है" विषक यह भी कि "जा कुछ भी ठीक कहा गया है, सब बुद्ध का वश्न है।"

निर्वाण के साधन में तीन वातों के अभ्यास सम्मितित हैं. शील. समाधि श्रीर प्रजा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब एक तरुण बाह्यण ने उनके शिष्य श्रानन्द से पूछा कि उनके शास्ता किन बातों का उपदेश दिया करते थे. हैं। ब्रानन्ट ने उससे कहा कि भगवान शील, समाधि ब्रौर प्रजा का उपदेश दिया करते थे। इनमें सं प्रत्येक की भ्रानन्द ने उस तरुण बाह्यण के प्रति ब्यास्या भी की। महा-परिनिज्बाण-सुत्त के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व जो श्रन्तिम उपदेश विभिन्न स्थानों पर भ्रपनी भ्रन्तिम यात्रा के श्रवसर पर दिये. उनका सार साधना के ये तीन श्रंग, शील, समाधि श्रीर प्रज्ञा ही थे। शील से तारपर गृहस्थ श्रीर प्रवजित सबके जिये पालनीय पंचशील तथा हीनयान श्रीर महायान के भिन्नश्चों के लिये पालनीय क्रमशः २२७ या २४० विनय सम्बन्धी नियमों से है। समाधि में स्मृति-भावना, सन्तुष्टिता, पंच नीवारणों का त्याग और ध्यान की चार (या भाट) भवस्थाओं की प्राप्ति भादि सम्मिनित हैं। प्रज्ञा में साधारवातः बौद धर्म के सब सिद्धान्तों का समावेश है, जैसे कि प्रतीत्यसमत्पाद, त्रिवाचण, चार आर्थ सत्य. सर्वधर्म-नैरात्म्य, चित्त-मात्रता, त्रि-काय, श्रादि । निर्वाश-प्राप्ति के लिये साधक को क्रमशः तीन श्रवस्थाश्रो में हांकर गुजरना पहला है। जब कि शील श्रीर समाधि सम्बन्धी श्रभ्यास श्रन्य धर्म-साधनाश्रों में भी पाये जाते हैं, प्रजा सम्बन्धी सिद्धान्त बौद्ध-धर्म का श्रपना है।

१. बिनय, २,१०।

२. श्रध्यारायसं चूडन-प्त्र, शान्तिदेव-कृत शिका-समुच्वयः, सिसल वैश्डल तथा डच्ह्यू० एच॰ डी॰ राउज, लन्दन. द्वारा श्रनुवादित, १६२२, वृष्ट १७ ।

## बौद्ध-धर्म श्रीर संस्कृति

संस्कृति के तीन कार्य हैं। पहला यह कि संस्कृति शिक्षा और अनुशासन के द्वारा मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक और सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी विकास को सम्पन्न करती है। इसरा यह कि वह खिलत-कलाओं, मानवीय शास्त्रों और विज्ञान के उचार पनों में श्राभिरुचि उत्पक्ष करती है और अनके विकास में योग देती है। तीसरा संस्कृति का कार्य यह है कि इन सबके परिगाम-स्वरूप वह मानवीय स्वभाव का संस्कार करती है और उसे प्रकाश प्रदान करती है। इन तीनों अर्थों में बौद्ध-धर्म का संस्कृति से बनिष्ठ सम्बन्ध है। हम पहले देख चुके हैं कि बौद-धर्म का अर्थ निर्वाच का साधन है, जिसमें शील, समाधि और प्रजा सम्मिलित हैं। संस्कृति को हम इनमें से समाधि-भावना में समाबिष्ट कर सकते हैं, क्योंकि समाधि-भावना के समान करता और विज्ञान भी मनुष्य की चेतना को शह कर उसे संस्कारी बनाने भीर एक उश्वतर स्तर पर उसे से जाने वासे हैं। इस प्रकार संस्कृति निर्वाग का एक साधन बन जाती है। चुँकि विज्ञान की अपेका स्नित-कलाओं में मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने और उसे प्रभावित करने की अधिक शक्ति होती है, इसिबए वे अपने भावकतामय प्रभाव की अधिकता के कारण मन्द्र्य की चेतना की अधिक डच घरावल पर से जा सकती है और उसका श्राधिक संस्कार और विश्वादी देखा कर सकती हैं। यही कारण है कि गणित या रसायन-शास्त्र की अपेका चित्र-कला, संगीत और कविता के साथ बौद्ध-धर्म का प्रधिक वनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।

कला के दो रूप हैं, धार्मिक श्रीर लीकिक। धार्मिक कला में श्रमिज्ञान-पूर्वक मनुष्य की चेतना को उश्वतर धरातल पर के जाने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरयात: बुद्ध की मृति को लीजिये। एक कला-इति के रूप में इसकी केवल सौन्द्र्य-बोध सम्बन्धी शक्ति के कारण मनुष्य का मन एक उश्वतर श्रवस्था में चला जाता है। जिस मृतिं में यह कलात्मक सौन्द्र्य न हो उससे यह काम नहीं हो सकता। जब साधक बुद्ध-मृतिं की श्रोर श्रपने चित्त को स्थिर करता है तो स्वमावतः उसे श्रपनी चेतना को निर्मल श्रीर परिशुद्ध करने में सहायता मिलती है। बौद्ध कला में चित्र-कला, मृतिं-कला, संगीत श्रीर कविता को एक शाध्यात्मिक परम्परा में श्रन्थानिबद्ध कर दिया गया है श्रीर उनका उपयोग न केवल धर्म-प्रचार के साधन के रूप में बहिक ध्यान के शालम्बन के रूप में किया गया है। यही कारण है कि बौद्ध कला मनुष्य की चेतना को उपर उठाने वाला वह सबसे बड़ा उपाय है जिसका उद्भावन मनुष्य ने किया है। लीकिक कला का सम्बन्ध चूँकि धर्म से नहीं होता, इसिलये उसका प्रभाव चेतना को खँचा उठाने में इतना श्रधिक नहीं होता। चूँ कि उसकी दृद बुनियाद नैतिक जीवन में नहीं होती, इसिबये उसका प्रमाव भी क्यास्थायी होता है। कला ध्यान के अभ्यास में सहायक हो सकती है, परम्तु वह उसके स्थान को नहीं से सकती। इसी प्रकार कला धर्म के स्थान को भी नहीं से सकती। निर्वाण के साधन के रूप मे धर्म के, जैसे हम पहले देख कुके हैं, तीन अंग हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। कला ध्यान को प्रेरणा दे सकती हैं, परम्तु वह प्रज्ञा को उत्पन्न नहीं कर सकती। समाधि और प्रज्ञा में यह अम्तर है कि समाधि चोहे जितनी उँची खली जाय, परम्तु फिर भी वह लौकिक रहती हैं, जब कि प्रज्ञा लोकोक्तर है। इसिलिए धर्म, जिसमें केवल नीति (शील) और ध्यान (समाधि) ही नहीं, विक्व प्रज्ञा भी सिम्मिलित हैं, कला को अपने अम्दर समाये हुए ही नहीं, विक्व उससे अतीत भी है।

बीद-धर्म का सम्बन्ध परम्परागत रूप से केवल धार्मिक कला से ही नहीं, बिक लीकिक कला से भी रहा है। इसका अर्थ यह है कि कला का ध्यान के लिए उपयोग करने के अलावा उसने सुन्दर वस्तुओं की शुद्धताकारी और संस्कारमधी शक्ति को भी स्वीकार किया है और स्ववन्त्र रूप से कलाओं के विकास को प्रोत्साहन दिया है। यही कारण है कि हमे बौद्ध-कला की परम्परा में केवल बुद्ध और बोधि-सत्यों की ही मूसियों नहीं मिलतीं, बिक यस, यद्यियी और अप्सराओं की भी, जिनका बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों से कोई सम्बन्ध नहीं है। एक ओर अश्वधोध ने यदि बुद्ध के बरित को एक महा-काम्य के रूप में प्रस्तुत किया है तो दूसरी और विज्ञानों के पृत्क साधनों के रूप में, धर्म के साथ अधिक से अधिक कलाओं और विज्ञानों का एकीकरख किया है। वस्तुतः होनयान और महायान दोनों ने ही प्रभूत मात्रा में लोकिक और धार्मिक कला को जन्म दिया है।

### बौद्ध-धर्म और राजनीति

बौद-धर्म का राजनीति के साथ सम्बन्ध उसना सरक नहीं है जिसना संस्कृति के साथ। इसका कारया यह है कि संस्कृति का सम्बन्ध वर्ग से न होकर व्यक्ति से है, इसिब्रिए व्यक्तिगत धर्म के रूप में उसका सम्बन्ध बौद्ध-धर्म से आसानी से दिखाया जा सकता है। एक संस्था के रूप में व्यवस्थावद्ध बौद्ध-धर्म से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु राजनीति का सम्बन्ध बौद्ध-धर्म के व्यक्तिगत धौर संस्थावद्ध दोनों रूपों से है। फिर बौद्ध-धर्म के संस्थावद्ध रूप के भी दो धंग हैं, भिष्ठ-संघ धौर उपासक-संघ। 'राजनीति' शब्द का प्रयोग भी धनेक अर्थों में किया जाता है। बौद्ध-धर्म के व्यक्तिगत धौर संस्थावद्ध दोनों रूपों के साथ राजनीति के सम्बन्ध को प्रदर्शित

करने के लिए हमें इन बातों पर विचार करना आवश्यक होगा, (भ्र) बौद-धर्म और राजनैतिक सिद्धान्तों का सम्बन्ध, (भ्रा) बौद-धर्म और राज्य, (इ) उपासक-संघ और सरकार, (ई) भिच्च-संघ और सरकार, (उ) भिच्च का व्यक्तिगत रूप से सरकार से सम्बन्ध, (ऊ) उपासक और क्रियारमक राजनीति, तथा (ए) भिच्च और क्रियारमक राजनीति ।

जहाँ तक हम जानते हैं भगवान बुद्ध ने धर्म-विनय के प्रश्नों तक श्रपने को सीमित रखा और विभिन्न राजनैतिक सिद्धान्तों की अञ्चाहयों या बुराइयों के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। भगवान बुद्ध के जीवन-काल में, जैसा इतिहासकारों को सुविदित है, हो प्रकार की शासन-प्रणाबियाँ उत्तर-पूर्वी भारत में प्रचलित थीं, राज-तन्त्रात्मक और गणतन्त्रामक । भगवान बुद्ध ने इनमें से किसी की प्रशंसा या निन्दा में कुछ नहीं कहा है। अनका यह कहना कि जब तक वजी गणतन्त्र के लोग निरन्तर बड़ी संख्या में इकटठे होकर सभाएँ करते रहेगे तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं, गर्यतन्त्र प्रयाली के पश्च में उनका समर्थन इसी प्रकार नहीं माना जा सकता, जिस प्रकार यदि वे यह कह देते कि अजातशत्र अपनी चालाकी से वजी गरातन्त्र को फोब सकता है ता उनका यह कथन निरंकशता का अनुमति-सचक नहीं माना जा सकता था। भगवान बुद्ध ने केवल परिस्थित के तथ्या का कथनमात्र किया। उन्होंने कोई नैतिक निर्णय नहीं दिया। परन्तु एक बात पर भगवान बुद्ध और उनके बाद सम्पूर्ण बीद परम्परा विरुद्धत स्पष्ट है। वह यह कि सरकार का यह कर्त्तब्य है कि वह नैतिक और श्राध्यात्मिक कानून को बढ़ावा दे। चूँ कि बोद्ध-धर्म निर्वास का एक साधन मात्र है, इसलिए उसकी यह स्वामाविक माँग है कि राज्य यह स्वीकार करे कि जीवन का सच्चा उद्देश्य कंवल भौतिक भावश्यकतात्रों की पूर्ति मात्र न होकर निर्वाण-प्राप्ति है, जिसके लिए उसका कर्त्तम्य है कि श्रपने नागरिको के जिए ऐसी राजनैतिक श्रीर सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें रह कर गृहस्थ श्रीर प्रवजित सब धर्म के अनुसार अपना जीवन-यापन कर सके। इस प्रकार बौद्ध-धर्म का उस किसी राज-नैतिक बाद से कोई भेद नहीं हो सकता जो श्रन्तहिंन या प्रकट रूप से नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक नियम की श्रेष्ठता स्वीकार करता है और उसके व्यक्तिगत और संघवड रूप संप्रयोग के लिए साधन जुटाता है। बीव-धर्म की न तो समाजवादी भीर न पूँजीवादी राज्य में कोई आपत्ति है, शर्त यही है कि वह अपनी जनता के न केवल भौतिक विक्क नैतिक श्रोर श्राध्यात्मिक सुख-विधान के भी साधन जुटाये।

(क्या) बौद्ध-धर्म क्यार राज्य के सम्बन्ध का स्वरूप इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य का स्वरूप क्या है क्यार उसमें रहने वाली बौद्ध जनता की संख्या क्या है। यहि किसी राज्य में च-बौद्ध लोगों की संख्या अधिक है, तो बौद्ध-धर्म आशा करेगा कि उसके अनुपायियों को वही अधिकार प्राप्त हों जो अन्य अरुपसंख्यक अर्मावखम्बयों को। इसका अर्थ यह है कि अपने सिद्धान्सों के अनुसार जीवन-वापन करने की और उनका प्रचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता उसे होनी चाहिए। चाहे उन्हें सहन कर लिया जाए वा चाहे उन पर अर्याचार हों, बौद्ध नागरिक सदा उस राज्य के प्रति स्वामिमक रहेंगे जिसमें वे रह रहे हैं। जिस राज्य की अधिकांश जनता बौद्ध है, वहाँ बौद्ध-धर्म स्वामाविक तौर पर राज-धर्म की स्थित प्राप्त करना चाहेगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। बौद्ध सम्प्रदाय एक-दूसरे के प्रति ही नहीं, विक्त अ-बौद्ध परम्पराओं के प्रति भी सहनशोज और उत्तर दृष्ट रखने वासे हैं।

- (ह) व्यक्तिगत रूप से बौद नागरिक और सरकार के सम्बन्ध के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बौद्ध-धर्म अपने अनुयायियों के खौकिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। वह केवल सरय का उपदेश देता है, उसका आदेश नहीं। बौद-धर्म सरय के खिद्धान्तों को सिखाता है और उनके प्रयोग के स्वरूप को भी, परम्तु विस्तार की बातें वह व्यक्ति पर ही छोड़ देता है, जिनका निर्णय उसे स्वयं अपने विवेक के अनुसार करना चाहिये। एक बौद्ध नागरिक से यह आशा की जाती है कि वह अपने साथी दूसरे नागरिकों के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मक करवाया में कियात्मक रुचि ले और अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन को धर्म के अनुसार विताने का प्रयत्न करे।
- (ई) एक बोद देश में भिच्न-संघ धौर सरकार का वही सम्बन्ध है जो ध्यक्तिगत जीवन में एक भिच्न का उपासक (गृहस्थ-शिष्य) से होता है। इसका धर्ष यह है कि सरकार को संब-दायक होना चाहिए, उसे संघ की रचा धौर सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार एक श्रद्धालु उपासक विहार धौर चैत्य बनवाता है, धार्मिक प्रन्थों का प्रकाशन करवाता है धौर धन्य पुरुष के कार्य करता है, उसी प्रकार इन कार्मों को एक बड़े पैमाने पर एक बौद राज्य की सरकार को करना चाहिए। दूसरी धार जिस प्रकार एक भिच्न उपासक को सदर्म का उपदेश करता है, सक्ष का मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार संघ का यह कर्ण्य है कि वह सरकार को न केवल धर्म-प्रचार के सम्बन्ध में मार्ग दिखाये, बहिक राष्ट्र के सामाजिक धौर राजनीतिक जीवन में धर्म के प्रयोग के सम्बन्ध में भी उसे परामर्श दे। जहाँ कहीं वह यह देखे कि राष्ट्र, सरकार, जनता या राजनीतिक नेता धर्म के मार्ग से च्युत हो रहे हैं, तो उसे उनकी समालोचना भी करनी चाहिए। इस प्रकार की समालोचना को देख कर हमें यह न समक खेना चाहिए कि भिच्न राजनीति में एक रहे हैं। जब

तक घमं का प्रयोग राष्ट्रीय जीवन में नहीं होता, पारिवारिक जीवन पर भी उसका काधिकार थीरे-थीरे कम होता चला जायगा। चूँ कि धमं की रचा संघ का कर्णम्य है, इसलिए उसका यह भी कर्मन्य है कि वह राजनीति या जीवन के सम्य किसी छेत्र में उसके प्रयोग की स्रोर भी देखे। व्यावहारिक राजनीति में पड़ने का तो संघ के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संघ का सत्परामर्श को सन्दर स्रोर बाहर केवल शान्ति स्रोर सद्भावना की वृद्धि के लिए ही होगा स्रोर उसका केवल एक ही सन्देश होगा 'इस संसार में वैर की शान्ति कभी वैर से नहीं होती, बहिक प्रेम से होती है। यही सनातन धम है।''

- (3) संघ के द्वारा या संघ की अनुमति के बिना मिष्ठ का व्यक्तिगत रूप से सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वह किसी राजकीय पद को स्वीकार नहीं कर सकता और न उसके जिए पारिश्रमिक के सकता है। जहाँ आर्मिक मामखों के खलग मन्त्राजय हों या धर्म के सम्बन्ध में परामर्श्वात्री समितियाँ हों, वहाँ इस नियम में अपवाद हो सकते हैं, जैसे कि स्थाम में। किसी प्रकार की राष्ट्रीय सेवा भिष्ठ से नहीं बी जा सकती और न उसकी अनिवार्य भर्ती राज्य के किसी काम के जिए की जा सकती है।
- (ऊ) बौद गृहस्थों का सम्बन्ध चूँकि सरकार से होता है, इसलिए उन्हें कियात्मक राजनीति में भाग लेना ही पढ़ेगा, फिर भी उनसं यह भाशा की जाती है कि वे धर्म के अनुसार भाचरण करेंगे।
- (ए) भिष्ठ अपनी उपसम्पदा के समय जिन नियमों को ग्रह्म करता है और जिनके पालन के लिए वह मितजाबद है, उनके अनुसार उसे क्रियासमक राख-नीति से सर्वया अलग ही रहना चाहिए। "सांसारिक लाभ का मार्ग दूसरा है और विवायागामी मार्ग विव्रकुल दूसरा है। इस प्रकार इसे जानकर खुद का अनुमामी भिष्ठ सम्मान की कामना न करे, बल्कि उसे चाहिए कि विवेक की वृद्धि करे।" इस उपदेश के अनुकूल आकरण करने के लिए यह आवश्यक है कि भिष्ठ न किसी राजनैतिक संगठन में सम्मिलित हो, न उसकी सहायता करे और न उसे मत (बोट) ही प्रदान करे। राजनैतिक या अर्द-राजनैतिक स्वरूप की सभाओं या सार्वजनिक लक्सों में भी उसे भाग नहीं लेना चाहिए। संब के जो सदस्य यह अनुभव करते हैं, जैसा कि हाल में बर्मा और सिहल में कुल ने किया है, कि नागरिक के दूप में

१. धम्मपद, ५।

२. धम्मपद, ७४ ।

डनके कर्त्तंच्य भिष्ठ के रूप में उनके कर्त्तंच्यों से अधिक अधिकार उन पर रखते हैं, तो उनके खिए एक मात्र सम्माननीय रास्ता वही है कि वे संब को होड़ हैं। निर्वाख और चुनाव दोनों साथ-साथ नहीं जीवे जा सकते।

# बौद्ध-धर्म की सांस्कृतिक श्रौर राजनैतिक विरासत

चूँ कि इन पृष्ठों में जो कुछ भी विषय-वस्तु विवेश्वित की गई है, वह सब किसी न किसी प्रकार बौद-धर्म की विरासत ही है, अतः यहाँ केवल उसके कुछ आधारभूत उद्देश्यों का ही निर्देश किया जा सकता है, जैसे कि (अ) संस्कृति, सम्यक्षा और शिषा तथा (श्रा) युद्ध और शान्ति।

संस्कृति, विशेषतः जित्त-कजाएँ, जैसा हम पहजे देख चुके हैं, समाधि बा ध्यान के घन्तर्गत रखी जा सकती हैं और इस प्रकार वे भी निर्वाण के साधनों में बान्तभ त हैं। संस्कृति बीद-धर्म का एक बंग है। यह उसके बस्त का अलंकार नहीं, बिक उसके शरीर का एक झंग है। जहाँ बौद-धर्म जाता है, वहाँ संस्कृति भी जाती है। बौद्ध-धर्म के पशिया व्यापी प्रसार की यह एक स्पष्ट शिचा है और इसकी पुनरुक्ति यहाँ इसीविए की गई है कि सामान्यतः आधुनिक संसार और विशेषतः श्राधनिक भारत में इसकी अर्थवत्ता पूरी तरह समभी नहीं जाती । सिंहज, बर्मा, स्वाम, कम्बोदिया, खाश्रोस, जापान, तिब्बत, मंगोजिया, नेपाज, सिक्किम, भूटान श्रीर लहाल ने बौद-धर्म को प्राप्त करते समय केवल श्रपने धर्म की ही प्राप्त नहीं किया, बहिक न्यावहारिक रूप में भ्रपनी सम्पूर्ण सम्यता भौर संस्कृति को भी । जापान के लोगों के लिए इनके देश में बौब-धर्म के आगमन का नया प्रभूत महत्त्व या, इसे डा॰ डी॰ टी॰ सुजुकी ने स्पष्टतः दिखाया है। नारा-युग में जिस उत्साह के साथ जापानी जोगों ने बौद-धर्म का अनुशीजन शरू किया, उसके सम्बन्ध में डा॰ सुजुकी ने जिला है, "बीब-धर्म उनके जिए एक नया दर्शन था, एक नई संस्कृति थी और थी कलात्मक प्रेरणाश्चों को देने वाली एक कभी समाप्त न होने वाली खान ।" इसी युग के सम्बन्ध में सुजुकी ने हमें बताया है कि जीवन के सभी चंत्रों में बौद भिच्न नेता माने जाते थे। वे शिक्क, चिकित्सक, इंजीनियर, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार सभी कह थे। उनकी सेवाझों से प्रभावित होकर ही उस समय की सरकार ने बानेक विहारों और मन्द्रिरों को बनवाया. भिष्टकों भौर भिष्टुणियों को संरक्षण दिया और वैरोचन बुद्ध की एक विद्याल प्रतिमा का

१. ''जेपेनीज दुक्किजम'', एस्सेख इन जेन दुक्किम (थर्ड सीरीज), राइडर, लन्दन, १६५३ पृष्ठ ३४०।

निर्माण किया। यह बात जापान के बारे में ही नहीं, जिन देशों का हम ऊपर उस्क्षेख कर चुके हैं, उनके विषय में भी सच है। यह बात आकस्मिक नहीं है कि मिन्नरेपा तिब्बत के एक महान कवि होने के साथ-साथ उसके प्रसिद्धतम बौद्ध योगी भी हैं भीर इसी प्रकार सिरि राइल, जिनका सिंहली साहित्य में वैसा ही उच्च स्थान है, वे सिंहल के संवराज भी थे। एशिया के सम्पूर्ण राष्ट्रों में चीन ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास बौद्ध-धर्म के प्रवेश के पूर्व भी श्रपनी एक विकिसत सभ्यता भौर संस्कृति थी. श्वतः श्रपनी संस्कृति के श्वारम्भ के लिए तो नहीं, परन्तु उसके कम से कम फुलने-फुलने के लिए चीन भी बौद्ध-धर्म का ऋगी है। बौद्ध-धर्म वस्तुतः वसन्त के उस मलयानिल के समान था जिसने एशिया के उपवन को एक कोने से खेकर दूसरे कीने तक अपनी संस्कृति के फोकों से सुर्शित और पुष्पित कर दिया। पशिया की संस्कृति श्रपने समग्र रूप में बौद संस्कृति ही है। सुजुकी ने सार्थकता-पूर्वक कहा है, "यदि पूर्व एक है, और ऐसी कुछ वस्तु है जो उसे पश्चिम से श्रवाग करती है, तो इस श्रवाग करने वाली वस्तु की खोज हमें उस विचार में करनी चाहिए जो बौद्ध-धर्म में मूर्तिमान हो रहा है। बौद्ध विचार ही एक ऐसा है, अन्य कोई नहीं, जिसमें पूर्व के प्रतिनिधि-स्वरूप भारत, चीन श्रीर जापान, एक होकर मिल सकते हैं। विचार को भ्रापने वातावरण की भ्रावश्यकताओं के भ्रजुकूल बनाने के प्रत्येक राष्ट्र के अपने-अपने स्वाभावगत ढंग है, परन्तु जब पूर्व एक इकाई के रूप में पश्चिम के श्रामने-सामने शाता है. तो बौद्ध धर्म ही मिसाने वाली वस्त का काम देता है।" पशिया में बौद्ध-धर्म के इतिहास की यदि आज के संसार के लिए कोई शिक्षा है तो यही कि भारत, सिंहल, मध्य-एशिया भीर जापान में बौद-धर्म, संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा सदा अभिन्न मित्र और साथी रहे हैं।

बौद्ध-धर्म का शान्ति सं अनिवार्य सम्बन्ध भी कम महस्वपूर्ण नहीं है। बौद्ध-धर्म के गत पच्चीस सौ वर्ष के इतिहास में, जबिक यह सम्पूर्ण पृथ्वी के चतुर्थ भाग से अधिक प्रदेश में फैल गया, काफी अमसाध्य गवंषया। करने पर भी स्थानीय और अयम्त भएप महस्व के कुछ एक उदाहरण ही मिल सकेंगे जब बल का प्रयोग किया गया हो। बौद्ध-धर्म के इतिहास का एक भी पृष्ठ ऐसा नहीं है जो रक्त-रंजित हो। बोधिसस्व मंजुश्री के समान बौद्ध-धर्म के पास केवल एक ही तलवार मंजुश्री के समान बौद्ध-धर्म के पास केवल एक ही तलवार है—प्रज्ञा की तलवार—और उसका केवल एक ही शत्रु है—अज्ञान। यह इतिहास का साथ्य है, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। बौद्ध-धर्म और शान्ति का सम्बन्ध कारण-कार्य का सम्बन्ध है। बौद्ध-धर्म के प्रवेश से पूर्व

तिब्बत एशिया का सबसे बलवान सैनिक देश था। बर्मा, स्याम श्रीर कम्बोडिया का पूर्वकालीन इतिहास बतलाता है कि यहाँ के निवासी श्रत्यन्त युद्ध-प्रिय श्रीर हिंस स्वभाव के थे। मंगोल लोगों ने एक बार सम्पूर्ण मध्य-एशिया को ही नहीं, मारत, चीन, ईरान श्रीर अफगानिस्तान को भी रोद ढाला था श्रीर यूरोप के दरवालों पर भी वे जा गरजे थे। जापान की सैनिक भावना को बौद्ध-धर्म की पन्द्रह शताब्दियाँ भी श्रभी पूरी तरह परास्त नहीं कर सकी हैं। सम्भक्तः भारत श्रीर चीन के अपवादों को होइ कर एशिया के प्रायः श्रन्य सब राष्ट्रों के लोग मूजतः हिंसाप्रिय थे। बाद में उनमें जो शान्तिप्रियता श्राई वह बौद्ध-धर्म के शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप ही थी। इस प्रकार बौद्ध-धर्म और शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप ही थी। इस प्रकार बौद्ध-धर्म और शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप ही थी। इस प्रकार बौद्ध-धर्म और शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप ही थी। इस प्रकार बौद्ध-धर्म और शान्तिका सम्बन्ध आकस्मिक न होकर श्रीनिवार्य है। विश्व-शान्ति की स्थापना में बौद्ध-धर्म श्रतीत में एक योगदान देने वाला साधन रहा है, इस समय है और आगे भी रहेगा।

# त्राज के युग में बौद्ध-धर्म श्रीर संस्कृति

करीब चार-पाँच शताबिदयों के भवरोध के बाद भाज पृशिया के भनेक देशों में बौद-धर्म का पुनरावर्तन हो रहा है। जापान में यह पुनरावर्तन सन् १८६८ प्रारम्भ हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद सिंहज मे बौद-धर्म ने अपना सिर उठाया भौर मेगेतुवसे गुयानन्द, एच० सुमंगल भौर कर्नज एच० एस० भोलकाँट के कार्यों ने राष्ट्रीय धर्म को भागे बढ़ाया। भारत में बौद-धर्म का पुनरुत्थान एक व्यवस्थित भान्दोलन के रूप में सन् १८६१ में शुरू हुआ, जब अनागरिक धर्मपाल ने महा-बोधि सभा की म्थापना की। चीन में बौद-धर्म का जागरया चीनी भिष्ण ताई-शू के प्रयत्नों के परियाम-स्वरूप हुआ। बर्मा में बौद-धर्म के पुनरुत्थान का कार्य महान विद्वान श्रीर सन्त लेदि सथदाव ने श्रारम्भ किया। एशिया के देशों में बौद-धर्म का यह पुनरुत्थान संस्कृति के ऐसे बीजों का वपन कर रहा है जो भागे चलकर फलेगे-फूलेगे। इसके कुछ लच्या अंकुरों के रूप में भभी से प्रकट हो रहे हैं। भारत श्रीर एशिया के कई भन्य देशों में बौद-धर्म ने संस्कृति को जो प्रेरणा दी है, उसका कुछ उस्लेख यहाँ कर देना भावश्यक होगा। इसी प्रकार पूर्व से बौद-धर्म का वया सांस्कृतिक नत्या है, इसलिए विश्व के इस भाग के लिए बौद-धर्म का क्या सांस्कृतिक महस्त है, इसका भी कुछ निर्देश कर देना यहाँ भावश्यक होगा।

प्शिया के सम्पूर्ण देशों में सिंहज और बर्मा ऐसे देश हैं जहाँ बोद्ध-धर्म का पुनरुत्थान सबसे अधिक दृष्टिगोचर हो रहा है। यह देखते हुए कि श्रीलंका एक

होटा-सा द्वीप है जिसके बौद्ध निवासियों को संख्या केवच ४० जाल से कुछ प्रधिक है, उसने जो कार्य बौद्ध-धर्म के पुनरुत्यान की विशा में किया है, महान है। महाबोधि सभा और विश्व-बौद्ध-सम्मेजन (वर्ल्ड फैलोशिप चॉफ बुद्धिस्ट्स) जैसे दो भन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म देने का श्रेय सिंहत को है। उसने भनेक धर्म-दूर्वी को धर्म-प्रचारार्य बाहर भेजा है और इस दिशा में उसका काम सम्भवतः केवल जापान के बाद है। संस्कृति के लिए उसके योगदान भी महत्त्वपूर्ण है। कुमारस्वामी मजलसेकर श्रीर बुद्धदत्त जैसे विद्वान, मंजुश्री थर श्रीर जार्ज क्येट जैसे चित्रकार भीर श्री निस्तंक, धनपाल भीर तिम्बमुत्त जैसे केलक भीर कवि सिहल के बाहर भी प्रसिद्ध और सम्मानित हैं। सिष्ठत भाषा की निरन्तर प्रगति और समृद्धि हो रही है। बर्मा में स्वतन्त्रता की प्राप्त के बाद तीव गति से बौद्ध-धर्म का पुनरुखान हो रहा है और बर्मी बौद संस्कृति नया जीवन प्राप्त कर रही है। स्याम, कम्बोडिया श्रीर जाश्रोस में पहले से ही बीट-धर्म जीवित रूप में विद्यमान है श्रीर उसके विकास में जी धीमापन था गया था वह शब हट रहा है। वर्तमान शताब्दी में सम्पूर्ण पानि त्रिपिटक का स्थामी निर्ाप में ४४ जिल्हों में प्रकाशित होना एक महान कार्य है। श्रभी तक पालि त्रिपिटक का यही एक मात्र परिपूर्ण संस्कर है जो प्शिया में मुद्रित हुआ है। जापान में आधुनिक श्रीधोगिक सभ्यता का प्रभाव पशिया के सब देशों से अधिक पड़ा है। आधुनिक जीवन के विदेशी और विरोधी बातावरण में बौद्ध संस्कृति की संर्वित रखना आज जाएान की सबसे बढ़ी समस्या है, जिसके समाधान में उसे काफी सफलता मिल रही है। प्रसिद्ध जापानी चिद्वान डा० डी० टी० सुजुकी अपने केखों भीर भाषणों से यूरोप भीर अमेरिका के विचार भीर संस्कृति को गहरे रूप से प्रभावित कर रहे हैं। चीन, तिस्वत, नैपाल और बीख जगत के बान्य भागों में राजनीति ने बस्थायी तौर पर बाधिक महस्य प्राप्त कर खिया है। फिर भी चीन के जन गरा-राज्य ने हाल में बर्मा को भगवान बद की धातुष्टों के कुछ ग्रंश भीर चीनी त्रिपिटक भादि की जो मेंटें भेजी हैं, वे महत्त्व से खासी नहीं हैं।

बीड-धर्म का पुनर्जीवन भारत में सामान्यतः साठ वर्षों से झीर विशेषतः पिछुचे दस वर्षों से हो रहा है, जिसे धर्मों के इतिहास की एक विशेष महत्त्वपूर्ण और विस्मयकारी घटना माना जा सकता है। एक धर्म जो शताब्दियों पूर्व सुप्त हो गया हो फिर जनता की इच्छा से इस प्रकार पुनर्जीवित हो, इसकी मिसाझ विश्व

१. दंखिए संगायन बुलेटिन, रंगून, अप्रैल १६५४, पृष्ठ २।

के इतिहास में मिलनो सुरिक्स है। आज से सी वर्ष पूर्व बौद्ध-धर्म की इस जन्म-भूमि में उसके नाम को भी कोई नहीं जानता था। परन्तु आज यह घर-घर का शब्द है। भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी के ऊपर लोक-सभा में 'धर्मचक-प्रवर्तनाय' जिला हुआ है, जो हमें भगवान बुद्ध की ही नहीं, अशोक के धर्म-विजय की भी याद दिलाता है। इसी प्रकार अशोक-स्तम्भ के शीर्ष-भाग पर श्रंकित सिंह जो विश्व की चारों दिशाओं में निर्भयतापूर्वक धर्म की बोषया करते हैं, भारतीय गखराज की सद्वा के रूप में स्वीकार किये गए हैं।

यह कहने की भावश्यकता नहीं कि बौद्ध-धर्म का पुनरुत्थान भारत में सांस्कृतिक नवजागृति के साथ अनिवार्य रूप से सम्बद्ध है। भारत ने बौद्ध-धर्म को सम्यक् रूप से समक्षने के लिए पालि, संस्कृत, तिन्वती और चीनी भाषाओं के महत्त्व को स्वीकार किया है। भाधुनिक भारतीय भाषाओं के भ्रतेक लेखकों ने अपनी-अपनी भाषा में बौद्ध-धर्म के प्रन्थों के अनुवाद किए हैं और कुछ ने बौद्ध विषयों से प्रेरणा लेकर स्वतन्त्र प्रन्थ भी जिल्ले हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के "नटीर प्जा" और "अभिसार" तो प्रसिद्ध हैं ही, हिन्दी के प्रसिद्ध कहानी-लेखक यशपाल पर भी बौद्ध प्रभाव पड़ा है और गुरुवल्कासिह द्वारा सर एडविन भारनोएड-कृत "दि जाइट आंक्ष एशिया" का "एशिया दा छाणन" शोर्षक से आधुनिक पंजाबी भाषा में अनुवाद भी एक उक्लेखनीय रचना है। मलयाजम के कवि कुमारन अस्सन का भी इसी प्रकार एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। धर्मानन्द कोसम्बी ने मराठी भाषा में कई सुन्दर पुस्तकें बौद्ध विषयो पर जिल्ली हैं। हिन्दी में महापियडित राहुल सांकृत्यायन और भवन्त आनन्द कौसल्यायन के प्रन्थ साहित्य के लिए असाधारण महत्त्व के योग-दान हैं।

चित्र-कला के चेत्र में श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर श्रीर नन्दलाल बोस ने न केवल बुद्ध के जीवन से बल्कि बोद्ध इतिहास से भी श्रनेक विषयों को लिया है। श्रन्य कई चित्रकारों की कला-कृतियों में भी बौद्ध प्रभाव परिलक्षित होता है।

पश्चिम के देशों में भी वर्तमान युग में बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ है। भारत के समान यूरोप और अमेरिका में भी बौद्ध-धर्म के पुनरुत्थान के परिवास-स्वरूप साहित्य और दृश्य कलाओं पर उसका प्रभाव पड़ा है और संस्कृति को नव-जीवन मिला है। करीब सौ वर्ष पूर्व पूर्वी धर्म और संस्कृति, विशेषतः बौद्ध-धर्म के अध्ययन में पश्चिमी विद्वानों को गहरी अभिरुचि उत्पन्न हुई। यह रुचि केवल विद्या-प्रेम के कारया यी और विस्कृत स्वामाविक थी। संस्कृत, पालि, तिब्बती और बीनी भाषाओं का अध्ययन बूरोपीय विश्वविद्यालयों में होने लगा जिसके

परिकाम-स्वरूप अनेक बौद्ध प्रन्थों का प्रकाशन और अनुवाद हुआ। यद्यपि बौद्ध अध्ययन का आरम्भ पश्चिम में कोसमा हे कोरोस (१७८४--१८४६ ई०) ने किया, परन्तु इस अध्ययन को वैज्ञानिक श्राधार प्रदान करने बाबे प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान यूजीन बरनोफ ही थे। इसके बाद कई प्रसिद्ध विद्वान हुए, जिनमें मैक्समूखर भीर टी० डब्ल्यु राबिस देविडस के नाम विशेष रूप से उरुखेखनीय हैं। मैक्समूखर ने ''सेक्रेड बुक्स भ्रॉफ दि ईस्ट" तथा "सेकेड बुक्स भ्रॉफ दि बुद्धिस्ट्स" नामक दो ग्रन्थ-मालाओं का सम्पादन करने के अतिरिक्त स्वयं धनेक बीख प्रम्थों के सम्पादन और भनुवाद किए। टी० डब्ल्यू० रायिस डेविडस ने इसी प्रकार श्रनेक बौद्ध प्रन्थों के सम्पादन श्रीर श्रनुवाद करने के श्रतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से बौद्ध-धर्म पर कई प्रमथ जिसे जो अब भी महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक माने जाते हैं। उन्होंने ''पालि टैक्सट सोसायटी'' की स्थापना की जिसने खब तक बीड-धर्म सम्बन्धी प्रन्थों की सी से श्रधिक जिल्दें सम्पादित और अनुवादित की हैं। इन विद्वानों के बाद कुछ ऐसे बेखक हुए जिन्होंने बौद्ध-धर्म को लोकप्रिय बनाने में योग दिया। सर एडविन बानोंल्ड की "दि लाइट ब्रॉफ़ एशिया" (१८७१) बौद-धर्म की सबसे बिधक लोक-प्रिय शंग्रेजी रचना है। इसी प्रकार पाँच केरुस की कहानियाँ तथा धन्य रचनौएँ इस युग की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में बीद्ध-धर्म न केवल भाषा-विज्ञान-वेत्ताओं और इतिहासकारों के ही बल्कि ऐसे लोगों के भी आकर्षण का विषय बन गया जो ईसाई धर्म से सन्तोष न पाकर किसी श्रन्य धर्म-साधना या जीवन-विधि की खोज में थे। शॉवनेर ने उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ही अपने को बौद्ध बोधित कर दिया था । इस शताब्दी के अन्त में थियोसोफीकख सीसायटी ने. विशेषतः श्रपने संस्थापको के समय में. बीद्ध-धर्म के प्रचार मे योग दिया। इस समय इंग्लैएड, जर्मनी, फ्रॉस श्रीर संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका में बीख-धर्म की जहें जम सकी हैं। यद्यपि बौद्ध-धर्म के धनुयासियों की संख्या यहाँ कम है, उनका प्रभाव निरन्तर बढ रहा है। प्रति वर्ष श्रधिकाधिक संख्या में बीद-धर्म पर पुस्तकें निकल रही हैं। हीन के बाद सबसे बड़े जर्मन कवि रंतर मेरिया रिल्के ने बुद्ध पर एक सुन्दर कविता जिस्ती है। इसी प्रकार इंग्लैंगड के राज कबि जोड़ मेसफीएड, टी॰ एस॰ इत्तियट, एडिथ सिटवैंब तथा डब्ल्यू॰ बी॰ यीट्स की कविताओं में यत्र-तत्र बौद प्रसंगां की श्रोर निर्देश मिलता है। श्रार्थर वेले द्वारा चीनी भाषा से अनुवादित कविताएँ बौद्ध भावनाओं से स्पन्दित हैं और आधुनिक कान्य-संप्रहों में हनमें से कई एक को स्थान पाने का गौरव भी मिल खका है। एत्डस हक्सबे, बरदैयड रसज और कार्ज गस्टव जुंग के खेखों में बीद्ध-धर्म की छोर प्रशंसापूर्ण निर्देश मिलते हैं। जुंग की बौद्ध-धर्म में श्रिमिरुचि सर्व-विदित्त है श्रीर बरट्रैयह रसल ने तो यहाँ तक घोषणा की है यदि उन्हें किसी धर्म को स्वीकार करने के लिए विवश किया जाए तो जिम धर्म को वे स्वीकार करेंगे, वह बौद्ध-धर्म ही होगा। उत्पर जिन खेखकों का नाम निर्देश किया गया है उनमें से बौद्ध कोई नहीं हैं। किसी बौद्ध जेलक का श्रभी श्राविभाव होना बाकी है जो श्राधुनिक यूरोपियन श्रीर श्रमेरिकन साहित्य में अपना नाम पैदा कर सके। पश्चिम में बौद्ध श्रान्दोलन ने कुछ श्रसाधारण प्रतिभा के कजाकारों को जन्म दिया है, जिनमें रोरिक, जामा ए० गोविन्द श्रीर श्रल एच० द्यूरिटर के नाम श्रधिक प्रसिद्ध हैं। इन सबने बौद्ध विषयों को श्रपनी चित्र-कजा में प्रदर्शित किया है।

## श्राज के युग में बौद्ध-धर्म श्रीर राजनीति

बौम-धर्म का राजनैतिक महत्त्व उसके सांस्कृतिक महत्त्व की तरह ज्यापक न होकर केवल एशिया तक सीमित है। इसका कारण यह है कि संस्कृति के विपरीत राजनीति में संख्या का महत्त्व है भौर बोद्ध-धर्म के श्रनुयायियों की संख्या एशिया में ही जाला में है। बौद्ध-धर्म का राजनैतिक महत्त्व सबसे श्रधिक उसके शान्ति सम्बन्धो निष्कर्ष में है। शान्ति का तारपर्य केवल श्रह्थिर राजनीति का सन्तुलन ही नहीं है, वह एक मानसिक अवस्था है जो वैर की भावनाश्रों से रहित और उस निवेंयक्तिक भीर सार्वजनीन प्रेम से परिपूर्ण है जिसे बौद परिभाषा में 'मैन्नी' कहते हैं। बौद्ध-धर्म मन में शान्ति का संचार करके उसका बाहर प्रसरश करना चाहता है। इस प्रकार उसका काम अन्दर से शरू होकर बाहर फैलता है। राजनैतिक स्तर पर बौद्ध-भर्म किसी पश्च में नहीं पद्वा है। उसके पास मैत्री का ही सबसे बड़ा बल है, जो तटस्थ है और सम्पूर्ण विश्व को अपने में समेटे हुए है। श्रशोक के धर्म-विजय के सिद्धान्त की स्वीकार कर लीने के प्रश्वात भारत के लिए यह स्वाभाविक ही था कि सबके प्रति मैत्री के ब्रादर्श को वह विश्व के मामलों में अपनी गतिशील तटस्थता की नीति का आध्यात्मिक आधार बनाता। इसी सार्वभौमिक मैंत्री की नीति के कारण भारत किसी शक्ति-गुट में सम्मिलित नहीं हो सकता. क्योंकि उसका किसी देश या देश-वर्ग के प्रति विरोध-भाव नहीं है। भारत की तटस्थता की नीति वस्ततः मैत्री की निवैयक्तिक. सार्वभौमिक श्रीर तटस्य शक्ति की ही प्रतीक है जो धीरे-धीरे विश्व में अपने प्रकाश की फैला रही है। इसी दृष्टि से हमें भारत-सरकार के एशिया के देशों के साथ पुराने सम्बन्धों की पुनर्जीवित करने के प्रयत्नों को देखना चाहिए। चूँ कि बौद्ध-धर्म ही इस प्रकार के आधार दे सकता है. इसिलाए न केवल प्रिया के लिए बस्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए, उसके राजनैतिक निष्कर्ष इतने ऋधिक महत्त्व के हैं।

### भविष्य

यद्यपि भविष्यवायी करना एक साहसिक काम ही है, फिर भी यह सोचा जा सकता है कि भविष्य में शताब्दियों तक बौद-धर्म संस्कृति चौर शान्ति के साथ हाथ मिलाकर चलेगा। जहाँ तक निकट मिवष्य का सम्बन्ध है, उसका चिक पुनरुज्जीवन एशिया के देशों तथा चन्य ध-बौद्ध देशों में होगा तथा उसके परियाम स्वरूप चागे चलकर एक महान सांस्कृतिक नव-जागरण विश्व में होगा।

# बौद्ध-धर्म का पुनरुत्थान : महाबोधि सभा

श्रापुनिक विश्व का एक-तिहाई भाग बौद्ध है। यह बौद्ध-धर्म का कुछ कम बढ़ा काम नहीं है। इतिहास के पढ़ने से मन पर यह प्रभाव पढ़ता है कि विद् विरोधी राजनैतिक परिस्थितियाँ आहे हाथ न आतीं, तो इस धर्म के द्वारा निश्व की विजय परिपूर्ण हो जाती। फिर भी बौद्ध जगत का विस्तार झाज अल्प नहीं है। तिब्बत, मंत्रुरिया और मंगोलिया के सहित चीन, कोरिया, जापान, हिन्दूद-चीन, स्याम (शईलैंग्ड) बर्मा और श्रीलंका सब बौद्ध देश हैं। यद्यपि मलाया और इन्डोनेशिया बौद्ध देश नहीं माने जा सकते, फिर भी बौद्ध लोगों की संख्या यहाँ नगर्य नहीं है। मध्य-पूर्व में मुक्तिम देशों तथा रूस को होड़कर प्रायः सम्पूर्ण एशिया बौद्ध है।

बद्यपि बौद्ध-धर्म का उदय भारत में हुन्ना, श्राज वह बहाँ श्रधिक दिण्टगोचर नहीं होता। इसका श्रर्थ यह नहीं कि भारत में बिल्कुल ही बौद्ध-धर्म के मानने वाले नहीं हैं। इस देश के पूर्वी भाग तथा श्रसम में बौद्ध-धर्म श्राज भी विद्यमान है धौर उसका श्रभ्यास किया जाता है। राजपूताना के कुछ भागों तथा नैनिताल श्रौर दार्जिलिंग के जिलों में भी यह बाज विद्यमान है। उदीसा में बौद्ध लोगों की संख्या काफी है श्रौर सिक्किम श्रौर भूटान तो पूर्यारूप से बौद्ध हैं हीं। नेपाल यद्यपि राजनैतिक दृष्टि से भारत से श्रलग है, परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से वह भारतीय संस्कृति के प्रभाव की परिधि में ही है। नेपाल की श्राधी जनसंख्या बौद्ध-धर्म को मानने वाली है।

महाबोधि सभा की स्थापना सन् १८६१ में खनागरिक धर्मपाल ने कोलम्बो में की। उनका जन्म सिंहज के एक धर्मार परिवार में हुखा था। सन् १८८४ में सर एडविन धार्नोन्ड के कई बेख, जन्दन के "दि टेबिग्राफ्र" नामक पत्र में, जिसके वह स्वयं सम्पादक थे, प्रकाशित हुए थे। इन से धर्मपाल को बोध-गया के मन्दिर की दुर्दशा का पता चला, जिससे उनके हृदय को मामिक पीड़ा हुई। उन्होंने अपने परिवार के सब सुख-भोगों को छोड़ दिया और धनागरिक (गृह-विद्दीन) हो गए। बोध-गया के महाबोधि मन्दिर को पुन: बौदों को दिलवाना और भारत में बौद-धर्म का प्रचार, बढ़ी दो उद्देश्य उनके जीवन के हो गए थे।

श्रपने इस संकल्प की पृति के लिए श्रनागरिक धर्मपाल ने जनवरी सन् १८६१ में बोध-गया की प्रथम यात्रा की। सन् १८६१ में ही वे सिंहल जीट गए श्रीर वहाँ उन्होंने कोलग्यों में महाबाधि सभा की स्थापना की जिसके मुख्य दी उद्देश्य थे, बोध-गया में बौद्ध देशों के श्रीतिनिध-स्वक्ष्प भिद्य-संघ की प्रतिष्ठा श्रीर शंग्रेज़ी तथा भारतीय भाषाश्रो में बौद्ध-साहित्य का प्रकाशन !

महाबांधि सभा ने चार भिच्चमां का एक शिष्ट-मयडल प्रथम बार सन् १८६१ में बांध-गया में भेजा, जिसके धागमन पर बंगाल के एक प्रसिद्ध दैनिक पन्न में लिखा या, "क्यों न बौद्ध-धर्म का यह धाप्रश्याशित प्रत्यावर्तन बोध-गया मे एक बौद्ध बस्ती की स्थापना के रूप में हमारे धन्दर धाशा का वह मंचार करे कि जिससे हिन्दू कोग विश्व के महान राष्ट्रों में धपने स्थान को पुनः प्राप्त कर सके ।"

महाबोधि सभा का दूसरा महान कार्य अष्टूबर सन् १ मर १ में एक अन्तर्रा-ध्ट्रीय बौढ सम्मेखन का बुक्याना था। यर्थाप इस सम्मेखन की व्यवस्था एक होटे पैमाने पर ही की गई थी, फिर भी इसमें चीन, जापान, खंका और चटगाँव के प्रतिनिधियों ने भाग बिया। इस सभा का उद्देश्य बौद्ध जगत का ध्यान बोध-गया मन्दिर की ओर आकृष्ट करना था ताकि इस मन्दिर की पुनः प्राप्ति में उन सब का सहयोग मिल सके।

महाबाधि-सभा ने सन् १६२२ में अपने अंग्रेज़ी मुख-पत्र "दि महाबाधि एयड दि यूनाइटेड बुद्धिस्ट वर्ष्ड" का आरम्भ किया, जिसके सम्पादन का भार स्वयं अनागरिक धर्मपाल ने वहन किया। धर्मपाल ने "गोस्पेल ब्रोफ बुद्धा" के प्रसिद्ध केखक डा० पोल केरस के निमन्त्रण पर अमेरिका की दूसरी यात्रा की और एक वर्ष कक वहाँ रह कर बौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। उनके भाषणों संप्रभावित होकर अनेक लोगों ने बौद्ध-धर्म स्वोकार कर किया।

र. इशिष्टवन मिरर, नवस्वर ३, १८६१।

सन् १६०० में महाबोधि सभा की शाखाएँ मदास, कुशीनगर धौर अनुराधपुर (सिंहज) में खाजी गईं। सन् १६०२ में अनागरिक धर्मपाज ने फिर अमेरिका की यात्रा की और होनोलुलु की श्रोमती मेरी ईं० फास्टर से महाबाधि समा के लिए काफी धार्थिक सहायता प्राप्त की। महाबोधि सभा द्वारा निर्मित धर्म-राजिक चैत्य विहार का उत्धाटन समारोह १० नवस्वर सन् १६२० को हुआ धौर इसी समय सन् १८६१ में मदास राज्य के कृष्णा जिल्हों में प्राप्त बुद्ध धातुओं की इस बिहार में प्रतिहा का गई।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने सन् १६४६ में बुद्ध-गया टैंस्पिक एक्ट पारिस किया जिसके अनुसार बोध-गया मन्दिर का प्रबन्ध एक समिति के सपुर्द कर दिया गया, जिसमें ४ हिन्द और ४ बौद सदस्यों के रहने की व्यवस्था है। इस प्रकार ६० वर्ष के लम्बे संघर्ष के बाद महाबोधि सभा बोध-गया मन्दिर की पुनः प्राप्ति के उद्देश्य में भांशिक रूप से सक्तता प्राप्त कर सकी है। सन् १६३१ में सारनाथ में मुद्धसन्यकुटी विहार का निर्माण पूर्ण हुआ जिसमें भाज नया जीवन स्पन्दित हो नहा है। इस समय महाबोधि सभा की शाखाव गया, सारनाथ, नई विरुक्ती, खखनऊ, बम्बई, मद्रास, नीतनका और अजमेर में काम कर इसी हैं। सन् १६४६ में भ्रम श्रावक सारिएन भीर महामीदगढ़नायन की धातुओं के भारत-भागमन के समय तथा साँची में एक नव-निर्मित विहार में उनकी स्थापना के भवसर पर भारत की जनता ने बुद्ध और बौद्ध-धर्म में जिस गहरी निष्ठा का परिचय दिया वह विस्मरण की जाने वाली बास नहीं है। दैशाख-पूर्शिमा का उत्सव जिस उत्साह से श्रम भारत में मनाया जाने जगा है, वह भारतवासियों की बौद्ध-धर्म में गहरी श्रद्धा का सचक है और इस बात का सबक भी कि जिस कार्य को आज से साठ वर्ष पूर्व भ्रानागरिक धर्मपाल ने शरू किया था भीर जिसे महाबोधि सभा के निःस्वार्थं कार्यंकर्त्ता तब से जारी रख रहे हैं. सफलता प्राप्त कर रहा है और अपने फल प्रदान कर रहा है। महाबोधि सभा ने बौद ग्रन्थों के भारतीय आषाओं में अनुवाद के काम को भी अपने हाथ में जिया है और उसमें काकी प्रगति हो रही है। पालि का अनुशीलन घीरे-धीरे उद्यक्ति कर रहा है। सबसे पहले सर आधारीय मुकर्जी नै सन् ११०८ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैट्रीक्यूबेशन से लेकर एम० ए० तक पालि के श्रभ्यापन की व्यवस्था कीथी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के इस उदाहर्ख का अनुसरण बाद में पटना, बनारस, जलनक, बम्बई, पूना और बडौदा के विरव-विधावयों में किया गया । भ्रमी हाल में बिहार राज्य सरकार ने नालक्या पालि प्रविद्वान की स्थापना की है।

बौद-धर्म के सन्देश ने चाधुनिक जगत में एक विशेष महत्त्व प्राप्त कर शिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिस शान्ति की बात करता है, उससे यह स्वना मिलती है कि सम्पूर्ण विश्व चाज उन विश्वासों की चोर जौट रहा है जो बुद्ध के धर्म में मृतिमान हैं।

#### तेरहवाँ घण्याय

# सिंहावलोकन

्रात प्रध्यायों में भारत श्रीर उसके बाहर बौद्ध-धर्म की कहानी की रूपरेखा उस कड़ी को दिखाने के लिए दी गई है जिसने श्रनगिनत शताब्दियों से भारत श्रीर पूर्व के श्रन्थ देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है।

एक धर्म के रूप में बौद्ध-धर्म की महत्ता उसके करुणा, मानवता धौर समता सम्बन्धी विचारों के कारण है। बौद्ध-धर्म एक आकस्मिक घटित व्यापार नहीं या। वैदिक यज्ञवाद धौर बुद्ध-पूर्व काल से खेकर बुद्ध के काल तक प्रचलित दार्शनिक चिन्तनों की पृष्ठभूमि में बौद्ध-धर्म का आविभाव हुआ। बुद्ध के जीवन भौर उनके उपदेशों की कथा, जैसी कि वह पालि प्रन्थों में विण्यत है, उनके देवस्त्व के बजाय उनकी मानवता पर अधिक आश्रित है।

भगवान बुद्ध के उपदेशों का संचित्र वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है:---

- (1) पाप-कर्म का न करना,
- (२) जो कुछ भी शुभ (कुशल) कर्म हैं, उनका संचय करना, श्रीर
- (३) भ्रपने चित्त को शुद्ध रखना।

भगवान बुद्ध के कर्म-सम्बन्धी विश्वास का एक विशेष समाजशास्त्रीय सहस्व है, क्योंकि वह व्यक्ति के अपने कर्म को उसके जन्म (जाति) से ध्रधिक सहस्व हेता है।

राजगृह, वैशाली और पाटलियुत्र की बौद संगीतियों के वर्णन स्थविरवाद-परम्परा के अनुसार दिए गए हैं। एन्द्रे बेरो नामक फ्रेंच विद्वान ने अवश्य यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि पाटलियुत्र में दो संगीतियाँ हुई, जिनमें से प्रथम में भिच्च-संघ में भेद उत्पन्न हुआ। इस प्रथम संगीति में महासंघिक स्थविरवादियों से प्रथक् हुए और दूसरी संगीति में स्थविरवादियों के मुख्य अंग से सर्वास्तिवादी अलग हो गए। स्थविरवादियों ने इसी समय 'विभज्यवादी' नाम प्रदेश किया और महान सबाट अशोक ने बन्हें संरच्या प्रदान किया। 1

श्वशोक महान के शासन-काल में बौद्ध-धर्म यद्यपि १८ सम्प्रदार्थों और निकायों में विभक्त था, फिर भी वह इसी समय, उसके राज्याश्रय में, न केवल एक अखिल भारतीय, बल्कि एक विश्व-धर्म ही बन गया। बौद्ध-धर्म का जो उत्तरी देशों यथा श्रफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान (मध्य पृशिया), चीन, तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, कोरिया और जापान में तथा दिख्यी देशों यथा सिंहल, बर्मा, थाई-देश, कम्बोडिया, वियत-नाम (चम्पा), मलाया और इएडोनेशिया में प्रचार हुआ, उसके सम्बन्ध में भी एक परिच्लेद विया गया है।

भारत श्रीर उसके बाद के देशों में बौद्ध-धर्म के जो मुक्य निकाय श्रीर सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, उनका भी विवरण दिया गया है श्रीर यह भी स्पष्टतः दिखाया गया है कि किस प्रकार थेरवाद (स्थविरवाद) बौद्ध-धर्म की सरज्ञ शिकाओं का क्रिमिक विकास भारत में माध्यमिक श्रीर योगाचार सम्प्रदायों के जटिज सिद्धान्तों के रूप में हो गया श्रीर किर बाद में उनका चीन श्रीर जापान में श्रीर श्रीक विकास हुआ।

पालि, संस्कृत, तिब्बती श्रीर चीनी भाषाश्रों में प्राप्त चिपिटक साहित्य का सामान्य परिचय दिया गया है श्रीर पालि श्रीर संस्कृत बौह साहित्य के मुख्य ग्रन्थों का विस्तृत पर्याक्षोचन किया गया है।

एक भ्रन्य रुचिकर विषय बौद्ध शिचा-विधि के सम्बन्ध में हैं। इसके सम्बन्ध में यहाँ यह दिखलाया गया है कि ब्राह्मण-काल के संकीर्ण परिवार-विद्यालय का भ्रतिक्रमण कर बौद्ध शिचा-पद्धति विस्तृत विहार-विद्यालय या संघाराम-विद्यालय के रूप में विकसित हुई, जिसके दरवाजे बौद्ध ग्रीर ध-बौद्ध, भारतीय भ्रीर विदेशी, सब के लिए खुले थे।

भारत चौर उसके बाहर के देशों में भशोक के बाद जो बौद महापुरुष हुए, उनमें से कुछ के सम्बन्ध में पाठकां को बताने का प्रयस्न भी किया गया है।

महान चीनी यात्री फाहियान, युधान-च्वांग और इ-स्सिंग ने अपने-अपने समय के मारत के बौद्ध-धर्म के चित्र हमें दिए हैं। एक पृथक् परिच्छेद में, भारत के द्वारा उनके कृतज्ञतापूर्ण सम्मान के चिन्द-स्वरूप, उनके सम्बन्ध में विवरण दिया गया है।

यह एक सर्व-सम्मत तथ्य है कि भारत अपनी अभिधटन-कक्षाओं के आरम्भ के किए बौद-धर्म का ऋणी है। भारत या उसके बाहर जहाँ कहीं भी बौद-धर्म गया, वह वास्तुकवा, मूर्तिकक्षा और चिन्न-कक्षा के किए प्रेरणा का एक स्रोतं बन नवा। कालान्तर में बोद-धर्म में एक महान परिवर्तन आया। नैतिक धर्म के अपने प्रारम्भिक स्वरूप से बौद्ध-धर्म का परिवर्तन महायान के सिद्धान्त के रूप में हुआ, जिसने बुद्ध का दैवोकरण किया धौर बुद्ध के शरीर की पूजा करना धर्म का एक प्रमुख झंग हो गया। बुद्ध के अनुगामी की अब आत्म-विमुक्ति की उतनी चिन्ता नहीं रही। उसने अपने साथी प्राणियों के प्रति करुणा के कारण अपनी विमुक्ति को उस समय तक दूर रखना अधिक पसन्द किया जब तक सब प्राणी धपनी विमुक्ति प्राप्त न कर लें। इसके लिए उसने बार-बार जन्म लेकर नूसरों के लिए जीना-मरना अधिक अबद्धा समक्ता, ताकि इस प्रकार वह दूसरों की विमुक्ति में सहायक हो सके। इस प्रकार आत्मविमुक्ति-रत्त निवृक्ति के स्थान पर दूसरों की सहायता और सेवा पर आश्रित प्रवृत्ति का आदर्श सामने आया और इसे समाज का अधिक मंरक्तण मिला। तत्व-दर्शन के चेत्र में भी बौद्ध-धर्म विश्व के अनेकतावादी सिद्धान्त से अद्वैतवाद की और मुका। इस प्रकार बौद्ध-धर्म वेदान्तियों द्वारा प्रतिपादित खड़ैत के अधिक समीप आ गया।

उधर माया सम्बन्धो सिद्धान्त श्रौर संवृति सत्य श्रौर परमार्ध्व सत्य के रूप में सत्य का द्विविध रूप, ये दोनों सिद्धान्त वेदान्तियों द्वारा स्वीकृत कर जिए गए।

पशु-हिंसा-परायण यज्ञो की मिंदा होने लगी श्रीर उनके स्थान पर पाक-यज्ञ शुरू हुए ।

महाभारत में मनुष्य के व्यक्तिगत सदाचार के महत्त्व की प्रशंसा की गई है और आर्थ अप्टाक्किक मार्ग का भी निर्देश है। वैद्ध देवताओं की प्रतिष्ठा हुई और स्वयं भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार माने गए।

श्रापुनिक संसार में बौद्ध-धर्म के सांस्कृतिक और राजनैतिक निक्कषों का विवेचन विस्तार से किया गया है। यह दिखाया गया है कि एशिया के देशों में बौद्ध-धर्म के प्रसार के साथ बौद्ध संस्कृति का भी वहाँ प्रसार हुआ। इन नए विचारों से इन देशों की जो लाभ हुआ, वह न केवल धर्म के चेत्र में था विक्क संस्कृति के चेत्र में था विक्क संस्कृति के चेत्र में भी, जो अपने विस्तृततम अर्थ में "समाज के एक सदस्य के रूप में मनुष्य के द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विधि और अन्य समर्थताओं और स्वभावों की युम्मित समष्टि है।"

१. ३, २, ७, ७३।

२. भागवत, १, ३, २४।

बौद्ध-धर्म विश्व में शान्ति के लिए एक महान शक्ति सिद्ध हुन्ना है। भगवान शुद्ध की शान्ति, त्रास्म-बिलदान, करुणा भौर उदारता सम्बन्धी नीति महाभारत की इन पंक्तियों में प्रतिध्वनित हुई है:---

> श्रकोधेन जयेत् कोधं श्रसाष्टुं साष्टुना जयेत्। जयेत् कदर्यं दानेन जयेत् सत्येन चानृतस्॥ (कोध को श्र-कोध से जीते श्रीर बुरे को मन्ने से। कंज्स को दान से श्रीर श्रसत्य को सत्य से जय करे।)

इस भावना ने सध्यकालीन भारत में अनेक सन्तों के जीवन का निर्माण किया श्रीर आधुनिक भारत के महान मस्तिष्कों को भी बुद्ध के उपदेशों से मार्ग-दर्शन मिला है। महारमा गांधी के उपर भगवान बुद्ध के जीवन का जो प्रभाव पड़ा, वह स्पष्ट ही है। सत्याग्रह के सिद्धान्त को उन्होंने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में कार्यरूप में परिण्य किया और वर्तमान भारतीय नेताओं में से कई राष्ट्र-पिता महारमा गांधी के सीधे उत्तराधिकारी हैं। भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने अनिगनत बार यह बोषणा की है कि भारत और उसके बाहर सम्पूर्ण भगहों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलकाने में उनका टढ़ विश्वास है। यही कारण है कि भारत की घोषित अन्वराष्ट्रीय नीति पंचशील पर आधारित है, जो सदाचार के पाँच नियमों के रूप में एक बौद्ध शब्द है और जिसमें विभिन्न श्रादशों को मानने वाले राष्ट्रों के सह-अस्तित्व की सम्भावना के लिए गुंजायश है।

## पर्रिशष्ट-?



# राष्ट्रभाषा हिन्दी की श्रीवृद्धि के लिए

## उत्तर प्रदेश शासन का श्रमिनव प्रकाशन प्रयास

विसक्ते अन्तर्गत

हिन्दी बाङ्मय के विविध संग-उपांगों पर प्रायः तीन सी मौलिक झन्थों के प्रग्रयन प्रं विश्व के महस्वपूर्ण प्रन्थों के अनुवाद की पंचवधीय योजना। इस योजना में देश के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त हैं।

श्रव तक प्रकाशित प्रन्थ:---

| विषय                     | लेखक                          | पृष्ठ-संख्या | मृल्य        |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| १भारतीय ज्योतिष          |                               |              | ~            |
| का इतिहास                | बा॰ गारस प्रसाद               | २७२          | <b>8</b> €0  |
| २तत्व <b>ज्ञा</b> न      | ,, दीवान चन्द                 | २०४          | 8 <b>£</b> 0 |
| ३हिन्दू गणित शास्त्र     | ,, विभूति भूषण द <del>र</del> | ſ            |              |
| का इतिहास (प्रथम         | तथा                           |              |              |
| भाग)                     | ,, अवधेश नारायण               | सिंह २३८     | ३ रु०        |
| ४श्रिरस्तू की राजनीति    |                               |              |              |
| (मूल ग्रीक से चनुव       | ाद) श्री भोलानाथ शर्म         | ६४७          | <b>≅ ₹</b> 0 |
| ५—उत्तर प्रदेश में बौद्ध | - डा० नलिना <b>च द</b> स्त    |              |              |
| धर्म का विकास            | तथा                           |              |              |
|                          | श्री कृष्णदत्त बाजपे          | यी ३३⊏       | ६ रु         |

अत्यन्त स्वच्छ छ्पाई, कपदे की जिल्द और आकर्षक आवरण इन अन्धों की अपनी विशेषता है। डिमाई आठपेजी आकार में छुपे ये नयनामिशम अन्ध किसी भी पुस्तक-कक्ष की शोभा बढ़ायेंगे।

---प्राप्तिस्थान---

उत्तर प्रदेश प्रकाशन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

# हमारे नये सिक्के



# 🤊 अप्रैल १६५७ से चालू ।

वर्तमान और नये बोनों ही सिक्यते में केनदेन हो सकेगी ह

परिवर्तन तालिका में दिए गर्ध परुषों के अनुसार ही पेते मिकोंगे। आप उस से स्वादा पेते न तो वीजिए न मंगिए।

आप नयें, कर्नभान का नये पुराने सिक्के मिला कर (को भी आप के पास हों) पैसे वे सकते हैं।

कैवल पैसे देते समय ही इस तालिका का उपयोग कीजिए।

• ठीक ठीक हिसाब करने के लिए भ्राप १०० वये पैसे बराबर १ सबस सा १६ भाने, या ६४ पैसे या १६२ पाइयां इस दर से गिनिए। देने देने सम्ब ही निकटतम नए पैसे तक हिसाब करना होगा; सम्ब क्या पैसा या उससे कम को छोड़ देना होगा और भाषे नये देने ते श्रापिक को एक नया पैसा गिनना होगा।



| सरसता रं  | ो <mark>पाद र</mark> स | निकेलिए।      |
|-----------|------------------------|---------------|
| १ स्पना   | 223                    | १०० मये पैंचे |
| = माने    | 200                    | ५० नये पैसे   |
| ४ ग्रामे  |                        | २५ नवे पैसे   |
| ३ धाने    | <b>1</b> 22            | १९ नवे पैसे   |
| २ बाने    | 122                    | १२ नवे पैसे   |
| १ यामा    | 83                     | ६ नये पैछे    |
| माघा याना | <b>43</b>              | ३ नये वैसे    |

# परिवर्तन तालिका

(एक ही भुगतान में चुकाए जाने वाले मृत्य का नये पैसों में परिवर्तन)

| धाने | पाइया | वये पैसे | माने | पाइया | नये पैसे | धाने । | गइया | नये पैसे | माने | पाइया | नमें पैसे  |
|------|-------|----------|------|-------|----------|--------|------|----------|------|-------|------------|
| ۰    | 3     | ર        | 8    | ₹     | २७       | 5      | 3    | ५२       | १२   | ą     | છ્હ        |
| ٥    | Ę     | m        | ሄ    | Ę     | २६       | 5      | Ę    | Хâ       | १२   | Ę     | 95         |
| ٥    | 3     | ×        | ४    | 3     | ३०       | 5      | 3    | ধ্য      | १२   | 3     | 50         |
| 8    | 0     | Ę        | ¥    | 0     | ३१       | 3      | 0    | ५६       | १३   | 0     | <b>=</b> 8 |
| 8    | 3     | 4        | ¥    | ą     | ३३       | 3      | ₹    | ሂኖ       | १३   | ₹     | <b>5</b> 2 |
| 8    | بها   | ક        | X    | Ę     | 38       | 3      | Ę    | 3 X      | १३   | Ę     | 22         |
| 8    | 3     | ११       | ሂ    | e     | ३६       | 3      | £    | ६१       | १३   | 3     | ८६         |
| २    | 0     | १२       | Ę    | 0     | ३७       | १०     | 0    | ६२       | १४   | 0     | 50         |
| 2    | 3     | १४       | Ę    | 3     | 38       | १०     | 3    | ६४       | १४   | ३     | ع.٤        |
| 2    | Ę     | १६       | Ę    | Ę     | ४१       | १०     | Ę    | इ६       | 88   | Ę     | ६१         |
| २    | 3     | १७       | Ę    | £     | ४२       | १०     | 3    | ६७       | १४   | 3     | ६२         |
| 3    | ۰     | 38       | હ    | 0     | ४४       | ११     | 0    | ६६       | १५   | 0     | દ&         |
| ₹    | 3     | २०       | છ    | 3     | ४४       | ११     | ₹    | 90       | १५   | 3     | દપ્ર       |
| 3    | Ę     | २२       | y    | Ę     | ४७       | ११     | Ę    | ७२       | १५   | Ę     | છ 3        |
| \$   | ક     | २३       | ૭    | 3     | ४८       | ११     | 3    | ७३       | १४   | 3     | 23         |
| 8    | 0     | २४       | 5    | 0     | ሂ∘       | १२     | 0    | ७४       | १६   | o     | 800        |

इसे रिखए इसकी आपको जरूरत पड़ेगी।



साँची-मोपास

भारत में हर भाग के मोटर चलानेवाले शिल तथा बी.ओ.सी.पर भरोसा रख सकते हैं!



# नये प्रकाशन

समाज और संस्कृति

मुल्य — ग्राठ शानाः हाक वर्षः — २ शाना

वोर सेवा मन्दिर

। यह हिन्दी

्र पुस्तकालेय

**।** श्राना

खर्च ।रजीह

में

معاشدة